# BOMBAY PRINTED AT THE EDUCATION SOCIETY'S PRESS, BYCULLA.

ओं नमः श्रीशारदागणपतिगुर्ह्म नमः ॥ नमो मनुबृहस्पति

सकलार्थशास्त्रसारं जगित समालेक विष्णुवास्त्रियां तन्त्रेः पञ्चिभिरेतचकार सुमनोहरं शास्त्रम् ॥ १ ॥

तद्ययानुश्रूयते । अस्ति ढाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नःम <sup>5</sup> नगरम् । तत्र सकलार्थिसार्थकल्पद्रुमः प्रवरनृपमुकुटमणिमरीचिमइन्नरीचयर्चा चत्रचरणयुगलः सकलकलापारंगतोऽमरशक्तिनीम राजा
बभूव । तस्य त्रयः पुत्राः परमदुर्मेधसो वसुशक्तिरुपशक्तिरनेकशक्तिश्रीतनामानो बभृतुः । अथ राजा नाञ्शास्त्रविमुखानालोक्य
सचिवानाहूय प्रोवाच । भो ज्ञातमेतद्भवद्भियनमेते पुत्राः शास्त्रवि- <sup>10</sup>
मुखा विवेकरहिताथ । तदेनान्पश्यतो मे महदपि राज्यं न सौख्यमावहित । अथवा साध्विष्मुच्यते ।

अजानमृतमूर्तिभ्यो मृताजातौ सुतौ वरम् ।

यतस्तौ स्वल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत् ।। २ ॥

वरं गर्भस्रावो वरमृतुषु नैवाभिगमनं

वरं जातप्रेतो वरमिप च कन्यैव जनिता ।

वरं बन्ध्या भाया वरमिप च गर्भेषु वसित
ने चाविद्वान्नूपद्रविणगुणयुक्तो अपि तनयः । ।

के तया क्रियते धेन्वा या न स्रेते न दुग्धदा । ।

कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न भक्तिसान् ।। ४ ॥

तदेतेषां यथा बुद्धिपकाशो भवति तथा कोऽप्युपायोऽनुष्ठीयताम् । भत्र च महत्तां वृत्तिं भुद्धानानां पण्डितानां पञ्चशती तिष्ठति । ततो यथा मम मनोरयाः सिद्धिं यान्ति तथानुष्ठीयतामिति । तत्रैकः श्रोबाच । देव द्वादशभिवंधैंव्याकरणं श्रूयते । ततो धर्मशास्त्राणि

मन्वादीन्यर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि कामशास्त्राणि वात्स्यायना-दीनि | एवं च ततो धर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञायन्ते | ततः प्रतिबोधनं भवति | तन्मध्यतोऽयापरः सुमतिनामा प्राह | अशाश्वतोऽयं जीवित-व्यविषयः | प्रभूतकालक्षेत्रानि शब्दशास्त्राणि | तत्संक्षेपमात्रं शास्त्रं 5 किंत्रिदेतेषां प्रबोधनार्थं चिन्त्यनामिति | उक्तं च यतः |

> अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथायुर्वेहवश्च विद्याः । सारं ततो प्राह्ममपास्य फल्गु हसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥ ५ ॥

ाठ तदत्रास्ति विष्णुद्यामा नाम ब्राह्मणः सकलद्यास्त्रपारंगमण्डान्नसंसदि लब्धकीर्तिः । तस्मै समर्पय त्वेतान् । स नूनं द्राक्प्रबुद्धाक्किरिष्यतीति । स राजा तदाकण्यं विष्णुद्यामीणमाहूय प्रोवाच । भो
भगवन्मदनुप्रहार्थमेतानर्थद्यास्त्रं प्रति द्राग्यथानन्यसदृद्यान्विद्धास्ति
तथा कुरु । तदहं त्वां द्यासनदातेन योजियप्यामि । अथ विष्णुद्यामी
15 तं राजानमूचे । देव श्रूयतां मे तथ्यवचनम् । नाहं विद्याविक्रयं
द्यासनदातेनापि करोमि । पुनरेतांस्तव पुत्रान्मासपट्टेन यदि नीतिद्यास्त्रज्ञाच करोमि ततः स्वनामत्यागं करोमि । अथासौ राजा तां
ब्राह्मणस्यासंभाव्यां प्रतिज्ञां शुत्र्वा ससिचिवः प्रदृष्टो विस्मयान्वितस्तसेमै सादरं तान्कुमारान्समप्यं परां निर्वृतिमाजगाम । विष्णुद्यामणापि
20 तानादाय तदर्थे मित्रभेदिमत्रप्राप्तिकाकोल्वियलञ्चप्रणाद्यापरीक्षितकारकाणि चेति पञ्च तन्त्राणि रचिवत्या पाठितास्ते राजपुत्राः । तेऽपि
तान्यपीत्य मासपट्टेन यथोक्ताः संवृत्ताः । ततः प्रभृत्येतत्पञ्चतन्त्रकं
नाम नीतिद्यास्त्रं बालाववोधनार्थं भूतले संप्रवृत्तम् । किं बहुना ।

अभीते य इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च | न पराभवमामोति शकाविष कदाचन || ६ ||

॥ कथामुखमेतत् ॥

अथातः प्रारभ्यते मित्रभेढं नाम प्रथमं तन्त्रं यस्यायमादिमः श्लोकः । वर्धमानो महान्स्नेहः सिंहगोवृषयोर्वने । पिशुनेनातिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः ॥ १ ॥ तद्यथानुभूयते | अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् । तत्र धर्मीपार्जितभूरिविभवो वर्धमानको नाम वणिक्पुत्रो र बभूव | तस्य कदाचिश्चिन्ता समुलन्ना यस्त्रभूते अप वित्ते सत्यर्थील-च्युपायाधिनतनीयाः कर्तव्याधेति । यत उक्तं च । न हि तहिदाते किंचिद्यवर्थेन न सिध्यति । यत्नेन मितमांस्तस्मादर्थमेकं प्रसाधयेत् ॥ २ ॥ यस्यार्थोस्तस्य मित्राणि यस्यार्थोस्तस्य बान्धवाः । 10 यस्यार्थाः स पुमाँहोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥ ३ ॥ न सा विद्यान तहानं न तच्छिल्पं न सा कला। अर्थार्थिभिनं तत्स्यैर्थे धनिनां यज्ञ गीयते ॥ ४ ॥ इह लोके हि धनिनां परोअप स्वजनायते । 15 स्वजनोऽपि दरिद्राणां तत्क्षणाहुर्जनायते ॥ ५ ॥ अर्थेभ्योऽपि हि वृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः । प्रवर्तन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ ६ ॥ पूज्यते युद्पूज्योअपि यदगम्योअपि गम्यते । वन्दाते यदवन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ॥ ७ ॥ अञ्चानादिन्द्रियाणीव स्युः कार्याण्यखिलान्यपि । 20 एतस्मात्कारणाद्वित्तं सर्वसाधनमुच्यते ॥ ८ ॥ अर्थार्थी जीवलोकोऽयं इमज्ञानमपि सेवते । त्यक्ता जनयितारं स्वं निःस्वं गच्छति दूरतः ॥ ९ ॥ गतवयसामपि पुंसां येषामधी भवन्ति ते तरुणाः । 25 भर्येन तु ये हीना वृद्धास्ते योवने अप स्युः ॥ १० ॥

स चार्थः पुरुषाणां पद्धिरुपायैर्भवति भिक्षया नृपसेवया कृषिक-र्मणा विद्योपार्जनया व्यवहारेण च विश्वहर्मणा वा । सर्वेषामपि तेषां वाणिज्येनातिरस्कृतोऽर्घलाभः स्यात् । उक्तं च यतः। कृता भिक्षा रेकैर्वितरित नृपो नोचितमहो कृषिः क्रिष्टावृष्टचा प्रचुरगहनः सेवनविधिः । 5 कसीदाहारिद्यं परकरगतप्रनिथशमना-न्न मन्ये वाणिज्यात्किमपि परमं वर्तनमिह ॥ ११ ॥ उपायानां च सर्वेषामुपायः पण्यसंग्रहः । धनार्थ शस्यते ह्येकस्तदन्यः संशयात्मकः ॥ १२ ॥ तच्च वाणिज्यं सप्तविधमर्थागमाय स्यात्तद्यथा गान्धिकव्यवहारी 10 निक्षेपप्रवेशो गोष्ठिककर्म परिचितपाहकागमो मिथ्याक्रयकथनं कूटतुलामानं देशान्तराद्राण्डानयनं चेति । उक्तं च । पण्यानां गान्धिकं पण्यं किमन्यैः काञ्चनादिभिः। यत्रैकेन च यत्क्रीतं तच्छतेन प्रदीयते ॥ १३ ॥ निक्षेपे पतिते हम्ये श्रेष्टी स्तौति स्वदेवताम् । 15 निक्षेपी म्रियते तुभ्यं प्रदास्याम्युपयाचितम् ॥ १४ ॥ गोष्ठिककर्मनियुक्तः श्रेष्ठी चिन्तयति चेतसा इष्टः । वसुधा वसुसंपूर्णा मयाद्य लब्धा किमन्येन ॥ १५ ॥ परिचितमागच्छन्तं पाहकमुत्कण्ठया विलोक्यासी । इप्यति तद्धनलुब्धो यद्दल्त्रेण जातेन ॥ १६ ॥ 20 अन्यच् । पूर्णापूर्णे माने परिचितजनवञ्चनं तथा नित्यम् । मिथ्याक्रयस्य कथनं निजधर्मीऽयं किरातानाम् ।। ९७ ।। अन्यच् । द्विगुणं त्रिगुणं वापि भाण्डक्रयविधानतः । 25 प्राप्तवन्त्युद्यमाङ्गोका दूरदेशान्तरं गताः ॥ १८ ॥ इत्येवं संप्रधार्य मथुरागामीनि भाण्डान्यादाय शुभायां तिथी गुरू-

जनाभ्यनुज्ञातः सुरयाधिरूढः प्रस्थितः | तस्य च मङ्गलवृषमी संजी-वकनन्दकनामानी गृहोत्पन्नी धूर्वोढारी स्थिती | तयोरेकः संजीवका-भिधानो यमुनाकच्छमवतीर्णः सन्पङ्कपूरमासाद्य कलितचरणो युग-भद्गं विधाय निषसाद | अथ तं तदवस्थमालोक्य वर्धमानः परं विषादमगमत् | तदर्थं च स्नेहाईष्टदयस्त्रिरात्रं प्रयाणभङ्गमकरोत् | अथ तं विषण्णमालोक्य सार्थिकैरभिहितम् | भोः श्रेष्टिन्किमेवं वृप-भस्य कृते सिंहव्याप्रसमाकुलेअस्मन्वने बह्मपाये समग्रोअप स्वसार्थ-स्वया संदेहे नियोजितः | उक्तं च |

> न स्वल्पस्य कृते भूरि नाद्ययेन्मतिमाच्चरः । एतदेव हि पाण्डित्यं यस्स्वल्पाद्गूरिरक्षणम् ॥ १९॥

अथासौ तदवधार्य संजीवकस्य रक्षापुरुषाचिह्नय शेषसार्य नी-त्वा प्रस्थितः । अय रक्षापुरुषा अपि बह्नपायं तद्दनं विदित्वा संजी-वकं परित्यज्य पृष्ठते। गत्वान्येगुस्तं सार्थवाहं मिथ्याहुः । स्वामिन्मृ-तोऽसौ संजीवको अस्माभिस्तु सार्थवाहस्याभीष्ट इति मत्वा बह्निना संस्कृत इति । तच्छुत्वा सार्थवाहः कृतज्ञः स्नेहाई इदयस्तस्यौर्ध्व- 15 देहिकक्रिया वृषोत्सर्गादिकाः सर्वाथकार । संजीवको अप्यायुःशे-षतया यमुनासित्तितिमेशैः शिशिरतरवातराप्यायितश्ररीरः कथंत्रि-दप्युत्थाय यमुनातटमुपपेदे । तत्र मरकतसङ्ग्रानि बालतृणामाणि भक्षमाणः कतिपयेरहोभिईरवृषम इव पीनः ककुद्मान्वत्ववांथ संवृत्तः प्रत्यहं वल्मीकशिखरामाणि शृङ्गाभ्यां विदारयन्त्रगर्जश्वास्ते । साधु 20 नेदमुच्यते ।

> अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं छरक्षितं दैवहतं विनदयति । जीवत्यनायोऽपि वने विसर्जितः

कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनइयति ॥ २०॥

भथ कदाचित्पिङ्गलको नाम सिंहः सर्वमृगपरिवृतः पिपासाकुल उदकपहणार्थे यमुनातटमवतीर्णः संजीवकस्य गम्भीरतरं शब्दं दूरादे- वाशुणोत् । तं च श्रुत्वातीव ज्याकुलहृदयः ससाध्वसमाकारं प्राच्छाय वटवृक्षतले चतुर्भण्डलावस्थानेनावस्थितः । चतुर्भण्डलावस्थानं त्वि-दम् । सिंहः सिंहानुयायिनः काकरवाः किंवृत्ता इति । अय तस्य करटकदमनकनामानी ही शृगाली मन्त्रिपुत्री अष्टाधिकारी सदानु-ग्यायनावास्ताम् । तौ च परस्पर मन्त्रयतः । तत्र दमनकोऽत्रवीत् । भद्र करटक अयं तावदस्मस्त्वामी पिङ्गलक उदक्यहणार्थे यमुना-कच्छमवतीर्थे स्थितः । स किं निमित्तं पिपासाकुलोऽपि निवृत्य व्यूहर्णचनां कृत्वा दीर्मनस्येनाभिभूतोऽत्र वटतले स्थितः । करटक आह । किमावयोरनेन व्यापारेण ।

अञ्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति । स एव निधनं याति कीलोत्पाटीव वानरः ॥ २९ ॥ दमनक आह । कथमेतत् । सोऽत्रवीत् ।

# कथा १.

अस्ति करिंमश्चित्तगराभ्यासे केनापि वणिक्पुत्रेण तरुषण्डमध्ये 15 देवतायतनं कर्तुमारण्यम् । तत्र ये च कर्मकराः स्थपत्यादयस्ते मध्याद्भवेतायानाहारार्थे नगरमध्ये व्रजन्ति । अथ कवाचित्तत्रानुपद्भिकं वानरयूथमितश्चेतथ परिश्रमदागतम् । तत्रैकस्य कस्यचि-च्छिल्पनोऽर्धस्काटितोऽञ्जनवृक्षदारुमयः स्तम्मः खिदरकीलकेन मध्यनिहितेन तिष्ठति । अत्रान्तरे वानरास्तरुशिखरप्रासादगृङ्गदारुपर्य- विष्ठेत । अत्रान्तरे वानरास्तरुशिखरप्रासादगृङ्गदारुपर्य- विष्ठेत । अत्रान्तरे वानरास्तरुशिखरप्रासादगृङ्गदारुपर्य- विष्ठेत । अत्रान्तरे वानरास्तरुशिखरप्रासादगृङ्गदारुपर्य- विष्ठेत । एकथ तेषां प्रत्यासत्तमृत्युश्चाप- व्यात्तिस्त्रप्रभाटितस्तम्म उपविदय पाणिभ्यां कीलकं संगृद्ध याव- दुत्पाटियतुमारेभे तावत्तस्य स्तम्भमध्यगतवृष्णस्य स्वस्थानाञ्चलित- कीलकेन यद्वृत्तं तत्यागेव निवेदितम् ॥

अतोऽहं ब्रवीमि | अन्यापारेष्विति | आवयोर्भक्षितशेष आहारो 25 प्स्त्येव तत्किममुना व्यापारेण | दमनक आह | तर्तिक भवाना-हारार्थी केवलमेव | तच्च युक्तम् | उक्तं च |

```
द्धद्दामुपकारकारणाद्विषतां चाप्यपकारकारणात् ।
     न्पसंश्रय इच्यते व्यैर्जटरं को न विभात केवलम् ॥२२॥
 किंच ।
     यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवति ।
     वयांसि किं न कुर्वन्ति चच्छ्या स्वोदरपूरणम् ॥ २३ ॥
                                                          5
     यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै-
        विज्ञानशौर्यविभवार्यगुणैः समेतम् ।
    तचाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः
        काको अप जीवति चिरं च बिलं च भुडे । १४ ।।
    द्यपुरा स्यात्कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः ।
                                                         10
    स्रसंतुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति ॥ २५ ॥
 किंच ।
    किं तेन जातु जातेन मातुर्यीवनहारिणा |
    आरोहित न यः स्वस्य वंशस्याये ध्वजो यथा ॥ २६ ॥
तथा च ।
                                                         15
    परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते ।
    जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरत्यन्वयाधिकम् ॥ २७ ॥
किंच ।
    जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम् ।
    यत्सिललमज्जनाकुलजनइस्तालम्बनं भवति ॥ २८ ॥
                                                        20
तथाच ।
   स्तिमितोच्चतसंचारा जनसंतापहारिणः ।
    जायन्ते विरला लोके जलदा इव सज्जनाः ॥ २९ ॥
   निर्तिशयं गरिमाणं तेन जनन्याः स्मर्न्ति विद्वांसः ।
   यत्कमि वहति गर्भ महतामि यो गुरुभविति || ३० || 25
   अप्रकटीकृतदाक्तिः दाक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लभते ।
   निवसचन्तर्वारुणि लङ्गचो विद्वर्ने तु ज्वलितः ॥ ३९॥
करटक आह । आवां ताबदप्रधानी तत्किमावयोरनेन व्यापारेण।
```

```
उक्तंच ।
```

अपृष्टोऽत्राप्रधानो यो ब्रूते राज्ञः पुरः कुधीः । न केवलमसंमानं लभते च तिरस्क्रियाम् ॥ ३२ ॥

### तथा च ।

वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम् ।
 स्थायीभवति चात्यन्तं रागः शुक्रपटे यथा ॥ ३३ ॥

दमनक आह | मा मैवं वद |

अप्रधानः प्रधानः स्यात्सेवते यदि पार्थिवम् । प्रधानोऽप्यप्रधानः स्याद्यदि सेवाविवर्गितः ॥ ३४ ॥

### 10 यत उक्तं च ।

आसच्चमेव नृपर्तिर्भजने मनुष्यं विद्याविहीनमकुलीनमसंस्कृतं वा । प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लनाश्च यत्पार्श्वतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति ॥ ३५ ॥

### 15 तथा च |

20

25

कोपप्रसादवस्तृनि ये विचिन्वन्ति सेवकाः ।
आरोहन्ति हानैः पश्चासुनुबुन्तमपि पार्थिवम् ॥ ३६ ॥
विद्यावनां महेच्छानां शिल्पविक्रमशािलनाम् ।
सेवावृत्तिविदां चैव नाश्रयः पार्थिवं विना ॥ ३७ ॥
ये जात्यादिमहोत्साहान्नरेन्द्राचोपयान्ति च ।
तेषामामरणं भिक्षा प्रायश्चित्तं विनिर्मितम् ॥ ३८ ॥
ये च प्राहुर्दुरात्मानो दुराराध्या महीभुजः ।
प्रमादालस्यजाद्यानि ख्यापितानि निजानि तैः ॥ ३९ ॥
सर्पान्व्याद्यान्गजान्सिहान्दृष्ट्वोपायैर्वशीकृतान् ।

राजेति कियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम् ॥ ४० ॥ राजानमेव संश्रित्य विद्वान्याति परां गतिम् । विना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति ॥ ४१ ॥

20

25

धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः | सदा मत्ताश्च नागेन्द्राः प्रसन्ने सति भूपतौ || ४२ ||

करटक आह | अथ भवान्कि कर्तुमनाः | सोऽब्रवीत् | अद्यासम-स्त्वामी पिङ्गलको भीतो भीतपरिवारश्च वर्तते | तहेनं गत्वा भयकारणं विज्ञाय संधिविमहयानासनसंश्रयद्वैधीभावानामेकतमेन संविधास्ये | करटक आह | कथं वेक्ति भवान्यद्भयाविष्टोऽयं स्वामी | सोऽब्रवीत् | किमत्र श्रेयम् | यत उक्तं च |

> उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः ।

अनुक्तमप्यूहित पण्डितो जनः

परेक्नितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥ ४३ ॥

तथा च मनुः ।

आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च | नेत्रवक्रविकारैश्व लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः || ४४ ||

तद्धैनं भयाकुलं प्राप्य स्वबुद्धिप्रभावेण निर्भयं कृत्वा वशीकृत्य 15 च निजां साचिव्यपदवीं समासादियिष्यामि । करटक आह । अन-भिन्नो भवान्सेवाधर्मस्य तत्कथमेनं वशीकिरिष्यसि । दमनक आह । यथैव नु पाण्डवानां विराटनगरप्रवेशकाले धौम्यमहर्षिकथितः सक-लोऽप्यनुजीविधर्मो विज्ञात इति ।

सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति त्रयो जनाः ।

गूर्थ कृतविद्यक्ष यथ जानाति सेवितुम् ॥ ४५ ॥
सा सेवा या प्रमुहिता पाद्या वाक्यविद्योषतः ।
आश्रयेत्पार्थिवं विद्वांस्तद्वारेणैव नान्यथा ॥ ४६ ॥
यो न वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः ।
न हि तस्मात्मतं तस्य सुकृष्टादूषरादिव ॥ ४७ ॥

द्रव्यप्रकृतिहीनोअप सेव्यः सेव्यगुणान्वितः ।

भवत्याजीवनं तस्मात्मतं कालान्तरादिष ॥ ४८ ॥

अपि स्थाणुवदासीनः शुष्यन्परिगतः क्षुधा । न त्वेवानात्मसंपन्नादृत्तिमीहेत पण्डितः ॥ ४९ ॥ सेवकः स्वामिनं द्वेष्टि कृपणं परुषाक्षरम् । आत्मानं किंस न द्वेष्टिं सेव्यासेव्यं न वेक्ति यः ॥ ५० ॥ यमाश्रित्य न विश्रामं क्षुधार्ता यान्ति सेवकाः । 5 सोऽर्कवन्नृपतिस्त्याज्यः सदापुष्पफलोअपि सन् ॥ ५१ ॥ राजमातरि देव्यां च कुमारे मुख्यमन्त्रिणि । .पुरोहिते प्रतीहारे वर्तितव्यं नृपे यथा ॥ ५२ ॥ जीवेति प्रब्रुवन्त्रोक्तः कृत्यं कृत्यविचक्षणः । करोति निर्विकल्पं यः स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५३ ॥ 10 प्रभुप्रसादजं वित्तं सुपात्रे यो नियोजयेत् । वस्त्राद्यं विद्धात्यङ्गे स भवेद्राजवक्षमः ॥ ५४ ॥ अन्तःपुरचरैः सार्धे यो मन्त्रं न समाचरेत् । न कठत्रैनरेन्द्रस्य स भवेद्राजवलभः ॥ ५५ ॥ संमतोऽहं प्रभोनित्यामिति मत्वा व्यतिक्रामेत् । 15 कुच्छ्रेष्वपि न मर्यादां स भवेद्राजवसभः ॥ ५६ ॥ देषिदेषपरो नित्यमिष्टानामिष्टकर्मकृत् । यो नरो नरनाथस्य स भवेद्राजवहामः ॥ ५७ ॥ ब्रूतं यो यमदृताभं हालां हालाइलोपमाम् । परयेहारान्वृथाकारान्स भवेद्राजवहभः ॥ ५८ ॥ 20 युद्धकालेऽमगो यः स्यात्सदा पृष्ठानुगः पुरे । प्रभोर्हाराश्रितो हर्म्ये स भवेद्राजवह्नभः ॥ ५९ ॥ करटक आह । अथ भवांस्तत्र गत्वा कि तावहरूयित । तत्ता-वदुच्यताम् । दमनक आह । 25

उत्तरादुत्तरं वाक्यं वदतां संप्रजायते | छवृष्टिगुणसंपन्नाद्वीजाद्वीजमिवापरम् || ६० || अपायसंदर्शनजां विपत्तिमुपायसंदर्शनजां **च सिद्धिम् |** मेधाविनो नीतिगुणप्रयुक्तां पुरः स्फुरन्नीमिव दर्शवन्ति ||६९||

एकेषां वाचि शुकवदन्येषां हदि मूकवत् । इदि वाचि तथान्येषां वल्गु वल्गन्ति सक्तयः ॥ ६२ ॥ न चाहमप्राप्तकालं वक्षे । आकार्णितं मया नीतिसारं पितुः पूर्व-मुल्स कें हि निषेवता । अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन् । 5 लभते बुद्धवज्ञानमपमानं च पुष्कलम् ॥ ६३ ॥ करटक आह । दुराराध्या हि राजानः पर्वता इव सर्वदा ! व्यालाकीणीः सुविषमाः कठिना दुःखसेविताः ॥ ६४ ॥ तथा च । 10 भोगिनः कञ्जुकाविष्टाः कुटिलाः कूरचेष्टिताः | द्यदृष्टा मन्त्रसाध्याश्च राजानः पत्त्रगा इव ॥ ६५ ॥ दुरारोहं पदं राज्ञां सर्वलोकनमस्कृतम् । स्वल्पेनाप्यपकारेण ब्राह्मण्यभिव दुष्यति ॥ ६६ ॥ दुराराध्याः श्रियो राज्ञां दुरापा दुष्परिवहाः । 15 तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि संस्थिताः ॥ ६७ ॥ दमनक आह । सत्यमेतत् । परं किंतु । यस्य यस्य हि यो भावस्तस्य तस्य हि तं नरः । अनुप्रविदय मेधात्री क्षिप्रमात्मवदां नयेत् ॥ ६८ ॥ भर्तिश्विन्तानुवार्तित्वं सुवृत्तं चानुजीविनाम् । 20 राक्षसाथापि गृह्यन्ते नित्यं छन्दानुवर्तिभिः ॥ ६९ ॥ सरुषि नृपे स्तुतिवचनं तदिभमते प्रेम तद्विषि हेषः । तहानस्य च शंसा अमन्त्रतन्त्रं वशीकरणम् ॥ ७० ॥ करटक आह । यद्येवमिभनतं तर्हि शिवास्ते पन्यानः सन्तु । यथाभिलिषतमनुष्ठीयतामिति । दमनको अपि करटकं प्रणम्य पिङ्गल- 25 काभिमुखं प्रतस्ये । आगच्छन्तं दमनकमालीक्य पिङ्गलको हाःस्य-मब्रवीत् । अपसार्थतां वेत्रलता । अयमस्माकं चिरन्तनो मन्त्रिपुत्रः समागतः । तस्त्रवेद्यतां हितीयमण्डलवर्ती यथार्थवादी च । अयोप-

दिष्टे दमनकः पिङ्गलकं प्रणम्य प्राप्तानुज्ञ उपविष्टः । स तु तस्य नख-कुलिशालंकृतं दक्षिणपाणिमुपरि दत्त्वा मानपुरःसरमुवाच । अपि शिवं भवतः । कस्माबिरादृष्टोऽसि । दमनक आह । न किंचिद्दे-वपादानामस्माभिः प्रयोजनम् । तथापि प्राप्तकालं वक्तव्यं यत

उ उत्तममध्यमाधमैः सर्वैरिप राज्ञां प्रयोजनम् । उत्तं च ।

दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्यं
कर्णस्य कण्डूयनकेन वापि |
नृणेन कार्यं भवतीश्वराणां
किमङ्ग वाग्यस्तवता नरेण | ७१ |

10 तथा वयं देवपादानामन्वयागता भृत्या आपत्स्विप पृष्ठगामिनो यद्यपि स्वमधिकारं न लभामहे तथापि देवपादानामेतद्युक्तं न भव-ति । उक्तं च ।

> स्थानेष्वेव नियोक्तव्या भृत्याश्वाभरणानि च | न हि चूडामणिः पादे प्रभवामीति बध्यते || ७२ ||

15 यतः ।

अनभिज्ञो गुणानां यो न भृत्यैरनुगम्यते । धनाब्योऽपि कुर्तीनोऽपि क्रमायानोऽपि भूपतिः ॥ ७३ ॥

उक्तंच [

असमैः समीयमानः समेश्च परिहीयमाणसत्कारः |

20 धुरि यो न युज्यमानस्त्रिभिरर्भपितं त्यजित भृत्यः ॥ ७४ ॥ यद्याविवेकितया राजा भृत्यानुत्तमपदयोग्यान्हीनाधमस्याने नि-योजयित न ते तत्रैव तिष्ठन्ति स भूपतेदोंषो न तेषाम् ।

उक्तंच ।

25

कनकभूषणसंप्रहणेत्रितो यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते । न स विरौति न चापि स शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता ॥ ७५ ॥ यच स्वाम्येवं वदति निराहृदयसे तदपि श्रृयताम् । सन्यदक्षिणयोर्वत्र विशेषो नोपलभ्यते । कस्तत्र क्षणमप्यार्थी विद्यमानगतिर्वसेत् ॥ ७६ ॥ काचे मणिर्मणी काची येषां बुद्धिः प्रवर्तते । न तेषां संनिधी भृत्यो नाममात्रोअप तिष्ठति ॥ ७७ ॥ यत्र स्वामी निर्विशेषं समं भृत्येषु वर्तते । 5 तत्रीयमसमर्थानामुत्साहः परिहीयते ॥ ७८ ॥ न विना पार्धिको भृत्यैर्न भृत्याः पार्थिवं विना | तेषां च व्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनः ॥ ७९ ॥ भृत्यैर्विना स्वयं राजा लोकानुबहकार्यपि । मयृषैरिव दीप्तांशुस्तेजस्व्यपि न शोभते ॥ ८० ॥ 10 और: संधार्यते नामिर्नामौ चाराः प्रातिष्ठिताः । स्वामिसेवकयोरेवं वृत्तिचक्रं प्रवर्तते ॥ ८१ ॥ **दिारसा विधृता नित्यं तथा स्नेहेन पालिताः |** केशा अपि विरज्यन्ते निःस्नेहाः किं न सेवकाः ॥ ८२॥ राजा तुष्टोऽपि भृत्यानामर्थमात्रं प्रयच्छति । 15 ते तु संमानमात्रेण प्राणैरप्युपकुर्वते ॥ ८३ ॥ एवं ज्ञात्वा नरेन्द्रेण भृत्याः कार्या विचक्षणाः । कुलीनाः शौर्यसंयुक्ताः शक्ता भक्ताः क्रमागताः ॥ ८४ ॥ यस्मिन्कृत्यं समावेदय निर्विदाङ्केन चेतसा । आस्यते सेवकः स स्यात्कलत्रमिव चापरम् ॥ ८५ ॥ 20 यः कृत्वा स्रुकृतं राज्ञो दुष्करं हितमुत्तमम् । ठज्जया विक्त नो किंचित्तेन राजा सहायवान् || ८६ || योऽनाहृतः समभ्येति द्वारि तिष्ठति सर्वदा । पृष्टः सत्यं मितं ब्रूते स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ८७ ॥ अनादिष्टोऽपि भूपस्य दृष्ट्वा हानिकरं च यः । 25 यतते तस्य नाज्ञाय स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ८८ ॥ ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीभुजा । यो न चिन्तयते पापं स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ८९ ॥

न क्षुधा पीद्यते यस्तु निद्रया न कदाचन ।
न च शीतातपाद्यैश्व स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९० ॥
श्रुत्वा सांग्रामिकीं वार्त्ता भविष्यां स्वामिनं प्रति ।
प्रसन्नास्यो भवेद्यस्तु स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९१ ॥
सीमा वृद्धिं समायाति द्युक्तपक्ष इवोदुराद् ।
नियोगसंस्थिते यस्मिन्स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९२ ॥
सीमा संकोचमायाति वह्नी चर्म इवाहितम् ।
स्थिते यस्मिन्स तु त्याज्यो भृत्यो राज्यं समीहता ॥ ९३ ॥

तथा शृगालोऽयमिति मन्यमानेन ममोपरि स्वामिना यद्यवज्ञा

16 क्रियते तदप्ययुक्तम् । उक्तं च यतः ।

कौरोयं कृमिनं खवर्णमुपलाहूर्वापि गोरोमतः पङ्कात्तामरसं दाद्याङ्क उदधेरिन्दीवरं गोमयात् । काष्टादिन्नरहेः फणादिप मिणर्गोपित्ततो रोत्तना प्राकादयं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना ॥९४॥

प्राकाइय स्वगुणादयन गुणना गच्छान्त कि जन्मना ॥ ९ ६ मूषिका गृहजातापि हन्तव्या सापकारिणी । उपप्रदानैर्मार्जारो हितकृत्यार्थ्यते जनैः ॥ ९९ ॥ एरण्डभिण्डार्कन्तैः प्रभूतेरपि संचितैः । दारुकृत्यं यथा नास्ति तथैवाज्ञैः प्रयोजनम् ॥ ९६ ॥ किं भक्तेनासमर्थेन किं राक्तेनापकारिणा । १० ॥ भक्तं राक्तं च मां विद्धि नावज्ञातुं त्वर्महसि ॥ ९७ ॥

पिङ्गलक आह | भवत्त्रेवं तावंत् | असमर्थः समर्थो वा चिरन्तन-स्त्वमस्माकं मन्त्रिपुत्रस्तद्दिश्रन्धं त्रृहि यहिंकचिद्वक्तुमनाः । दमनक आह | देव विज्ञाप्यं किंचिदस्ति | पिङ्गलक आह | तिच्चवेदयाभि-प्रेतम् | सोऽत्रवीत् |

25 अपि स्वल्पतरं कार्य यद्भवेत्प्रथिवीपतेः । तम्र वाच्यं समामध्ये प्रोवाचेदं बृहस्पतिः ।। ९८ ।। तैदैकान्तिके मिद्द्रज्ञाप्यमवधारयन्तु देवपादाः । यतः । षद्वर्णो भिद्यते मन्त्रश्चतुष्कर्णो न भिद्यते । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन षट्वर्ण वर्जयेत्द्वधीः ॥ ९९ ॥

अथ पिङ्गलकाभिप्रायज्ञा व्याप्रद्वीपिनृकपुरःसराः सर्वे अपि तद्वचः समाकर्ण्य संसदि तत्क्षणादेव दूरीभूताः । ततथ दमनक आह । उदकपहणार्थ प्रवृत्तस्य स्वामिनः किमिह निवृत्त्यावस्थानम् । पिङ्ग- 5 लक आह सविलक्षस्मितम् । न किंचिदपि । सोश्ववीत् । देव यद्य-नाख्येयं तत्तिश्रतु । उक्तं च ।

> दारेषु किंचित्स्वजनेषु किंचि-क्रोप्यं वयस्येषु द्धतेषु किंचित् । युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्विपश्चिन्महतोऽनुरोधात् ॥ १०० ॥

10

तच्छुत्वा पिङ्गलकश्चिन्तयामास । योग्योऽयं दृश्यते । तत्कथया-स्येतस्याम आत्मनोऽभिगायम् । उक्तं च ।

> स्वामिनि गुणान्तरज्ञे गुणवति भृत्येऽनुर्वार्तिनि कलत्रे । मित्रे चानुपचर्ये निवेद्य दुःखं द्वखी भवति ॥ १०१ ॥

भो दमनक शृणोषि शब्दं दूरान्महान्तम् । सोऽत्रवीत् । स्वामिन् शृ-णोमि । तित्कम् । पिङ्गलक आह । भद्र अहमस्माहनाद्वन्तुमिच्छामि । दमनक आह । कस्मात् । पिङ्गलक आह । यतोऽखास्महने किम-प्यपूर्वं सत्त्वं प्रविष्टं यस्यायं महाशब्दः भूयते । तस्य च शब्दानुरूपेण पराक्रमेण भवितव्यमिति । दमनक आह । यत्स्वामी शब्दमात्रादपि 20 भयमुपगतस्तदप्ययुक्तम् । उक्तं च ।

अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मन्त्रोऽप्यरक्षितः |

पैशुन्याद्भिद्यते खेहो वाचा भिद्येत कातरः ॥ १०२ ॥ तम्र युक्तं स्वामिनः पूर्वीपार्जितं वनंत्यक्तुम् । यतो भेरीवेणुवी-

णामृदङ्गपटहराङ्क्षकाहलादिमेदेन राग्दा अनेकविधा भवन्ति तन्न 25 केवलाच्छन्दमात्रादिप भेतव्यम् । उक्तं च ।

अत्युत्कटे च रौद्रे च दात्री यस्य न हीयते | धैर्य प्राप्ते महीनाथे न स याति पराभत्रम् || १०३ ||

15

25

दर्शितभवेजपि धातरि धैर्यध्वंसो भवेच धीराणाम् । शोषितसरसि निदाघे नितरामेवोद्धतः सिन्धः ॥ १०४ ॥ तथाच ।

यस्य न विपदि विषादः संपदि हर्षी रणे न भीरुत्वम् | तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी द्धतं विरलम् ॥१०५॥ तथाच ।

शक्तिवैकल्यनम्रस्य निःसारत्वाह्मघीयसः । जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गतिः ॥ १०६ ॥ अपि च ।

अन्यप्रतापमासाद्य यो दृढत्वं न गच्छति । 10 जनुजाभरणस्येव रूपेणापि हि तस्य किम् ॥ १०७ ॥ तदेवं ज्ञात्वा स्वामिना धैर्यावष्टम्भः कार्यः । न शब्दमालाद्गेत-व्यम् । उक्तंच ।

पूर्वमेव मया ज्ञातं पूर्णमेतिक मेदसा | अनुप्रविदय विज्ञातं यावचर्म च दारु च ॥ १०८ ॥ पिङ्गलक आह | कथमेतत् | सोऽब्रवीत् |

# कथा २.

कथिच्छृगालः क्षुत्क्षामकण्ड इतस्ततः परिभ्रमन्वने सैन्यद्वयसया-मभूमिमपर्यत्। तस्यां च दुन्दुभेः पतितस्य वायुवशाहक्षीशाखामैईन्य-20 मानस्य शब्दमशृणोत् । अथ क्षुभितहृदयश्चिन्तयामास । अहो विनष्टो अस्म । तद्यावन्नास्य प्रोचारितशब्दस्य दृष्टिगोचरे गच्छामि तावहूजा-मि | अथवा नैतद्युज्यते सहसैव पितृपैतामहं वनं त्यक्तुम् । उक्तं च । भये वा यदि वा हर्षे संप्राप्ते यो विमर्शयेत् । कृत्यं न कुरुते वेगाच स संनापमापुयात् ॥ १०९ ॥ तत्तावज्ञानामि कस्यायं शब्दः । धैर्यमालम्ब्य विमर्शयन्यावनम-

न्दं मन्दं गच्छति तावहुन्दुभिमपश्यत् । स च तं परिज्ञाय समीपं गत्वा स्वयमेव कौतुकादता उयत् । भृयश्च हर्षादिचन्तयत् । अहो चिरा-देतदस्माकं महद्रोजनमापिततम्।तज्ञूनं प्रभूतमां समेदो ऽसृिग्भः परिपूरितं भविष्यति । ततः परुषचर्मावगुण्डितं तत्कथमपि विदार्थकंदेशे छिद्रं कृत्वा संदृष्टमना मध्ये प्रविष्टः । परं चर्मविदारतो दंष्ट्राभद्गः समजिन । भथ निराशीभूतस्तद्दारुशेषमवलोक्य श्लोकमेनमपडत्पूर्वमेव मया ज्ञातमिति ।।

ततो न राष्ट्रमात्राद्धेतव्यम् | पिङ्गलक आह | भोः पश्यायं मम सर्वोऽर्प परिमहो भयव्याकुलितित्रित्तः पलायितुमिच्छिति | तत्कथम-हं पैर्यावप्टम्भं करोमि | सोऽत्रवीत् | स्वामिन्नैतेषामेष दोषो यतः स्वा- 10 मिसहशा एव भवन्ति भृत्याः | उक्तं च |

अश्वः शस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च |
पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च || ११० ||
तत्पौरुषावष्टम्भं कृत्वा त्वं तावदत्रैव प्रतिपालय यावदहमेतच्ज्ञ्बस्वरूपं ज्ञात्वागच्छामि | ततः पश्चाद्यथोचितं कार्यमिति | पिङ्गलक 15
आह् | किं तत्र भवान्गन्तुमुत्सहते | स आह् | किं स्वाम्यादेशात्सद्वृत्यस्य कृत्याकृत्यमस्ति | उक्तं च |

स्वाम्यादेशात्त्वभृत्यस्य न भीः संजायने कित्रित् । प्रविशेन्मुखमाहेयं दुस्तरं वा महार्णवम् ॥ १९९ ॥ तथा च ।

स्वाम्यादिष्टस्तु यो भृत्यः समं विषमभेव च | मन्यते न स संधार्यो भृभुजा भूतिमिच्छता ।। ११२ ॥

मन्यते न स संधायो भृभुजा भूतिमिच्छता ॥ ११२ ॥
पिङ्गलक आह । भद्र यद्येवं तद्गच्छ शिवास्ते पन्थानः सन्स्विति ।
दमनकोऽपि तं प्रणम्य संजीवकश्रब्दानुसारी प्रतस्ये । अथ दमनके
गते भयव्याकुलमनाः पिङ्गलकश्रिन्तयामास । अहो न शोभनं 25
कृतं मया यत्तस्य विश्वासं गत्वात्माभिष्रायो निवेदितः । कदानिद्दमनकोऽयमुभयवेननो भृत्वा ममोपरि दुष्टबुद्धिः स्याङ्कष्टाधिकारत्वात् । उक्तं च ।

ये भवन्ति महीपस्य संमानितविमानिताः । यतन्ते तस्य नाशाय कुलीना अपि सर्वदा ॥ ११३ ॥ तत्तावदस्य चिकीर्षितं थेतुमन्यत्स्थानान्तरं गस्वा प्रतिपालयामि।

कदाचिइमनकस्तमादाय मां त्र्यापादियतुमिच्छति । उक्तं च ।

न वध्यन्ते ह्यविश्वस्ता बिलिभिर्दुर्बला अपि ।
 विश्वस्तास्त्वेव वध्यन्ते बिलिनो दुर्बलैरिपि ।। १९४ ॥
 महामितरिप प्राज्ञो न विश्वासं त्रजेदिपौ ।
 विश्वासान्निदशेन्द्रेण दितेर्गभौ विदारितः ।। ११५ ॥

एवं संप्रधार्य स्थानान्तरं गत्वा दमनकमवलोकयन्नेकाकी तस्या | 10 दमनकोऽपि संजीवकसकाशं गत्वा वृषभोऽयमिति परिज्ञाय हृष्टम-ना व्यचिन्तयत् | अहो शोभनमापतितम् | अनेनैतस्य संधिवियहहारेण मम पिङलको वश्यो भविष्यतीति | उक्तं च |

न कौलीन्याच सौहार्दाचृपो ताक्ये प्रवर्तते |
मन्त्रिणां यावदाप्तं न व्यसनं द्योक एव च || ११६ ||
सदैवापद्गतो राजा भोग्यो भवित मन्त्रिणाम् |
अत एव हि वाउछन्ति मन्त्रिणः सापदं नृपम् || ११७ ||
यथा नेच्छित नीरोगः कदाचित्स्त्रिचिक्तिस्सकम् |
तथापद्गहितो राजा सचिवं नाभिवाञ्छति || ११८ ||

एवं विचिन्तयन्पिङ्गलकाभिमुखः प्रतस्थे | पिङ्गलको अपि तमा-20 यान्तमुलेक्ष्य स्वाकारं गृहमानो यथापूर्वमवस्थितः | दमनको अपि पिङ्गलकसकादां गत्वा प्रणम्योपविष्टः | पिङ्गलक आह | किं दृष्टं भवता तत्सत्त्वम् | दमनक आह | दृष्टं स्वामिप्रसादात् | पिङ्गलको ऽप्याह | सत्यं दृष्टं भविष्यति | दमनक आह | किं स्वामिपादानाम-मेऽसत्यं विज्ञाप्यते | उक्तं च |

अपि स्वल्पमसत्यं यः पुरो वदित भूभुजाम् । देवानां च विनद्येत स द्वृतं द्वमहानिष ॥ ११९ ॥ तथा च ।

20

सर्वदेवमयो राजा मनुना संप्रकीर्तितः ।
तस्मात्तमेव सेवेत न व्यलीकेन कर्हिचित् ॥ १२० ॥
सर्वदेवमयस्यापि विशेषो भूपतेरयम् ।
शुभाशुभफ्तं सद्यो नृपाहेवाद्भवान्तरे ॥ १२१ ॥

पिङ्गलक आह । सत्यं दृष्टं भविष्यति भवता । न दीनोपरि 5 महान्तः कुप्यन्तीति न त्वं तेन निपातितः । यतः ।

तृणानि नोन्मूलयति प्रमञ्जनो
मृदूनि नीचैः प्रणतानि सर्वतः ।
स्वभाव एवोज्ञतचेतसामयं

महान्महत्स्वेव करोति विक्रमम् ॥ १२२ ॥

अपि च ।

गह्मस्थलेषु मदवारिषु बद्धराग-मत्तस्रमङ्कमरपादतलाहतोऽपि । कोपं न गच्छति नितान्तबलोऽपि नाग-

स्तुल्ये बले तु बलवान्परिकोपमेति ॥ १२३ ॥

दमनक आह । अस्त्येवं महात्मा स वयं कृपणाः । तथापि स्वामी यदि कथयित ततो भृत्यत्वे नियोजयामि । पिङ्गलक आह सोच्छ्रासम् । किं भवाञ्शक्नोत्येवं कर्तुम् । दमनक आह । किमसाध्यं बुद्धेरस्ति । उक्तं च ।

> न तच्छस्त्रैर्न नागेन्द्रैर्न हयैर्न पदातिभिः । कार्य संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्धा प्रसाधितम् ॥ १२४ ॥

िङ्गलक आह | यद्येवं तर्ह्यमात्यपद आरोपितस्त्वम् | अद्यप्रभृति प्रसादिनपहादिकं त्वयेव कार्यमिति निश्चयः | अथ दमनकः सत्वरं गत्वा साक्षेपं तमिदमाह | एह्येहि दुष्ट वृषम | स्वामी पिङ्गलकस्त्वा-माकारयति | किं निःशङ्को भूत्वा मुहुर्मुहुर्नदिस वृथेति | तच्छुत्वा १६ संजीवकोऽब्रवीत् | भद्र कोऽयं पिङ्गलकः | दमनक आह | किं स्वामिनं पिङ्गलकमपि न जानासि | तत्क्षणं प्रतिपालय | फलेन ह्यास्यसि | नन्वयं सर्वमृगपरिवृतो वटतले स्थामी पिङ्गलकनामा

सिंहस्तिष्ठति | तच्छुत्वा गतास्त्रमात्मानं मन्यमानः संजीवकः परं विषादमगमत् | आह च | भद्र भवान्साधुसमाचारो वचनपदुश्च दृश्य- ते | तद्यदि मामवद्यं तत्र नयसि तदभयदानेनात्मीयस्वामिसकाशा- त्यसादः कारियतव्यः | दमनक आह | भोः सत्यमिमिहतं भवता | 5 नीतिरेषा | यतः |

लभ्यते भूमिपर्यन्तः समुद्रस्य गिरेरपि ।

न कथंचिन्महीपस्य चित्तान्तः केनचित्कचित् ॥ १२५ ॥ तत्त्वमत्रैव तिष्ठ यावदहं तं समये दृष्ट्वा ततः पश्चात्त्वामानयामीति । तथानुष्ठिते दमनकः पिङ्गलकसकाशं गत्वेदमाह । स्वामिच तत्प्रा-10 कृतं सत्त्वं भगवतो महेदास्य वाहनभूतो वृषभ इति । मया पृष्ट इद-मूत्रे । श्रीमहेदोन परितुष्टेन कालिन्दीपरिसरे दाष्पामाणि चरितुं समादिष्टः । किं बहुना । मम प्रदत्तं क्रीडार्थं वनमिदम् । पिङ्गलक आह सभयम् । ज्ञातं मयाधुना न देवताप्रसादं विना शब्पभोजिनो व्यालाकीणे वन एवं निःशङ्का नदन्तो भ्रमन्ति । ततस्त्वया किमभि-15 हितम् | दमनक आह | स्वामिन् एतदभिहितं यदेतहनं चण्डिकावाह-नभूतस्य पिङ्गलकस्य विषयीभृतम् । तद्भवानभ्यागतः प्रियोऽतिथिः । तत्तस्य सकादां गत्वा भातृष्वेहेनैकत्र भक्षणपार्नावहरणक्रियाभिरेक-स्थानाश्रयेण कालो नेयः । तेनापि सर्वमेतत्यतिपन्नमुक्तं च सहर्ष स्वामिनः सकाशादभयदक्षिणा दापयितव्येति । नदत्र स्वामी 20 प्रमाणम् । तच्छुत्वा पिङ्गलक आह । साधु समते साधु मन्त्रिओत्रिय साधु । मम इदयेन सह संमन्त्य भवतेदमभिहितम् । तहत्ता मया तस्याभयदक्षिणा । परं सो अपि मदर्थे अभयदक्षिणां याचियत्वा हुत-तरमानीयतामिति । अथ साधु चेदमुच्यते ।

अन्तःसारैरकुटिलैरच्छिद्रैः द्वपरीक्षितैः ।

मन्त्रिमिर्धार्यते राज्यं द्वस्तम्भैरिव मन्दिरम् ॥ १२६ ॥

तथा च !

25

मन्त्रिणां भिन्नसंधाने भिषजां सांनिपातिके | कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः || १२७ || दमनकोऽपि तं प्रणम्य संजीवकसकाशं प्रस्थितः सहर्षमित्रन्तय-द्यदात्मप्रसादसंमुखो नः स्वामी वचनवशगश्च संवृत्तस्तन्नास्ति धन्यतरो मम । उक्तं च ।

> अमृतं शिशिरे विह्नरमृतं प्रियदर्शनम् । अमृतं राजसंमानममृतं क्षीरभोजनम् ॥ १२८ ॥

अथ संजीवकसकाश्चमासाद्य सप्रथमुवाच | भी मित्र प्रार्थितो ज्सी मया भवदर्थे स्वास्यभयप्रदानम् | तद्दिश्वन्धं गस्यतामिति | परं त्वया राजप्रसादमासाद्य मया सह समयधर्मेण वर्तितव्यम् | न गर्वमासाद्य स्वप्रभुतया विचरणीयम् | अहमपि तव संकेतेन सर्वी राज्यधुरममात्यपदवीमाश्चित्योद्धरिप्यामि | एवं कृते द्वयोरप्यावयो 10 राज्यलक्षीभींग्या भविष्यति | यतः |

आखेटकस्य धर्मेण विभवाः स्युर्वदो नृणाम् । नृप्रजाः प्रेरयत्येको इन्त्यन्योऽस्र मृगानिव ॥ १२९ ॥ तथा च ।

यो न पूजयते गर्वादुत्तमाधममध्यमान् ।
नृपासज्ञान्स मान्योऽपि भ्रश्यते दन्तिलो यथा ॥ १३० ॥
संजीवक आह । कथमेतत् । सोऽस्रतीत् ।

# कथा ३.

अस्त्यत्र धरातले वर्धमानं नाम नगरम् | तत्र दन्तिलो नाम नाना-भाण्डपतिः सकलपुरनायकः प्रतिवसति स्म | तेन पुरकार्य नृपकार्यं च 20 कुर्वता तृष्टिं नीतास्तत्पुरवासिनो लोका नृपतिश्व | किं बहुना | न को अपि तादृक्चतुरो दृष्टो नापि श्रुतो वेति | अथवा सत्यमेतदुक्तम् |

> नरपितिहितकर्ता हेष्यतां याति लोके जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रैः । इति महति विरोधे वर्तमाने समाने नुपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥ १३१ ॥

अधैवं गच्छिति काले दिन्तिलस्य कदाचिद्विवादः संप्रवृत्तः | तत्र तेन सर्वे तत्पुरवासिनो राजसंनिधिलोकाश्च संमानपुरःसरमामन्त्र्य वस्नादिभिः सत्कृताः | ततो विवाहानन्तरं राजा सान्तःपुरः स्वगृहमा-नीयाभ्यर्चितः | अथ तस्य नृपतेर्गृहसंमार्जनकर्ता गोरम्भो नाम उराजसेवको गृहायातो अपि तेनानुचितस्थान उपविष्टो विज्ञायार्धचन्द्रं दत्त्वा निःसारितः | सोअपि ततः प्रमृति निःश्वसम्नपमानाम्न रात्रि-मि श्रेते | कथं मया नस्य भाण्डपेते राजप्रसादहानिः कर्तव्येति चिन्तयम्नास्ते | किमनेन वृथा शरीरशोषेण | न किंचिन्मया तस्यापकर्तु शक्यमिति | अथवा साध्विदमुच्यते |

10 यो धपकर्तुमशक्तः कुप्यति किमसौ नरोज्त्र निर्रुज्जः । उत्पतितोजपि हि चणकः शक्तः किं भ्राष्ट्रकं भङ्कम् ॥ १३२॥

अय कदाचित्प्रत्यृषे योगिनद्रां गतस्य राज्ञः राय्यान्ते मार्जनं कुर्विच्चदमाह । अहो दिन्तिलस्य महद्भृष्टत्वं यद्राजमिहिपीमालिङ्गित । तच्छुत्वा राजा ससंभ्रममुत्याय तमुवाच । भो गोरम्म सत्यमेतचाहेवी । उदिन्तिलेनालिङ्गितेति । गोरम्भः पाह । देव रात्रिजागरेण द्युतास-क्तस्य मे बलाचिद्रा समायाता । तच्च वेद्रि किं मयाभिहितम् । राजा सेर्प्यं स्वगतम् । एप तावदस्महृहेज्यतिहतगतिस्तथा दन्ति-लेजिप । तत्कदाचिदनेन देवी समालिङ्गच्यमाना दृष्टा भिविष्यति । तेनेदमिभिद्धितम् । उक्तं च ।

यहाञ्छित दिवा मर्त्यो वीक्षते वा करोति वा | तत्स्वमेर्थप तदभ्यासाहृते वाथ करोति वा || १३३ || तथा च |

> ग्रुमं वा यदि वा पापं यनुणां इदि संस्थितम् । छगृडमपि तज्ज्ञेयं स्वप्नवाक्यात्तथा मदान् ॥ १३४ ॥

25 अथवा स्त्रीणां विषये कोऽत्र संदेहः | जल्पन्ति सार्धमन्येन पदयन्त्यन्यं सविश्रमाः | इद्वतं चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम् || १३५ ||

١,

एकेन स्मितपाटलाधररुची जल्पन्त्यनल्पाक्षरं वीक्षन्तेऽन्यमितः स्फुटत्कुमुदिनीफुङोङ्कसङोचनाः । दूरोदारचरित्रचित्रविभवं ध्यायन्ति चान्यं धिया केनेत्यं परमार्थतोऽर्थवदिव प्रेमास्ति वामभ्रुवाम् ॥ १३६॥ तथा च ।

नामिस्तृप्यति काष्टानां नापगानां महोदधिः । नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ १३७ ॥ रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः । तेन नारद नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ १३८ ॥ यो मोहान्मन्यते मृढो रक्तेयं मम कामिनी । 10 स तस्या वदागो नित्यं भवेत्क्रीडादाकुम्तवत् ॥ १३९ ॥ तासां वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरूण्यपि । करोति यः कृतैर्लीके लघुत्वं याति सर्वतः ॥ १४० ॥ खियं च यः प्रार्थयते संनिकर्ष च गच्छति । ईषच कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १४१ ॥ 15 अनार्थित्वान्मनुष्याणां भयात्परिजनस्य च । मर्यादायाममर्यादाः खियस्तिष्ठन्ति सर्वदा ॥ १४२ ॥ नासां कश्विदगम्योऽस्ति नासां च वयसि स्थितिः। विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव मुञ्जते ॥ १४३॥ रक्तोअभजायते भोग्यो नारीणां ज्ञाटको यथा । 20 घृष्यते यो दशालम्बी नितम्बे विनिवेशितः ॥ १४४ ॥ अलक्तको यथा रक्तो निष्पीद्य पुरुषस्तथा । अवलाभिर्वलाद्रक्तः पादमूले निपात्यते ॥ १४५ ॥ एवं स राजा बहुविधं विलप्य तत्प्रभृति दन्तिलस्य प्रसादपरा **इ: संजात: | किं बहुना | तस्य राजहारे प्रवेशो निवारित: | 25** दन्तिलः प्रसादपराङ्मुखं राजानमवलोक्य चिन्तयामास । कोऽर्थान्त्राप्य न गर्वितो विषयिणः कस्यापदोऽस्तंगताः स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः।

कः कालस्य न गोत्ररान्तरगतः कोऽर्थी गतो गौरवं को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान् ॥१४६॥ काके शौत्रं धूतकारे च सत्यं सर्पे क्षान्तिः खीषु कामोपशान्तिः । क्लीबे पैर्य मद्यपे तत्त्वचिन्ता

राजा मित्रं केन दृष्टं श्रुतं वा || १४७ ||

अपरं मयास्य भूपतेरथवान्यस्यापि राजसंबन्धिनः स्वमेप्रिप नानिष्टं कृतम् । तिकामेतत् । एवं तं दन्तिलं राजद्वारे विष्काम्भितं विलोक्य संमार्जनकर्ता गोरम्भो विहस्य द्वारपालानिदमूचे । भो भो 10 द्वारपालाः राजप्रसादाधिष्ठतोऽयं दन्तिलः स्वयं नियहानुप्रहकर्ता च । तदनेन निवारितेन यथाहं तथा यृयमप्यर्भचन्द्रभाजिनो भविष्यथ । तच्छुत्वा दन्तिलिधन्तयामास । नूनिमदमेतस्य गोरम्भस्य चेष्टितम् । अथवा साध्विदमुच्यते ।

अनुतीनो अपि मृर्खी अपि भूपाठं यो अत्र सेवने ।

अपि संमानहीनो अपि स सर्वत्रापि पृज्यते ॥ १४८ ॥

अपि कापुरुषो भीरः स्याचेन्न्यतिसेवकः ।

यदाप्रोति फठं लोकात्तस्यां दामपि नो गुणी ॥ १४९ ॥

एवं स बहुविधं विलप्य विलक्षानन उद्देगाइतप्रभावः स्वगृहं गत्त्रा निज्ञामुखे गोरम्भमाहृय वस्त्रयुगलेन संमान्येदमुवाच । भद्र 20 मया तदा त्वमनुचितस्थाने राजासन उपविद्यो भर्त्सियित्वापमानितो न रागात्त्वं निःसारिनः । सोअपि स्वर्गराज्योपमं तद्वस्त्रयुगलमासाद्य परं परिनोषं गत्वा तमुवाच । भोः श्रेष्ठिन्क्षान्नं मया ते तत् । अस्य कृतसंमानस्य पर्य मे बुद्धिप्रभावं राजप्रमादं च । एवमुक्ता सपरिनोषं निष्कान्तः । साधु नेदमुच्यते ।

25 स्तोकेनोचितमायाति स्तोकेनायात्यथोगितम् । अहो सुसदृशी चेटा तुलायष्टेः खलस्य च ॥ १५० ॥ अय गोरम्भस्तत्रैव गत्वा योगितद्रां गतस्य राज्ञः संमार्जनक्रियां कुर्वजिदमाह । अहो अत्रिवेको अमद्रुपनेर्यत्पुरीषोत्सर्ग कुर्विधिर्मटी- भक्षणं करोति । तच्छुत्वा राजा सविस्मयं तमुवाच । रे रे गोरम्म किमप्रस्तुतं ठपित । गृहकर्मकरत्वाच्वां न व्यापादयामि । किं त्वया कदाप्यहमेवंविधं कर्म समाचरन्दृष्टः । सोऽन्नवीत् । देव यूतासक्तया रात्रिजागरणेन संमार्जनं कुर्वाणस्य मम बठाविद्रा समायाता । तयाविष्टेन किंचिज्जल्पितम् । तच्च वेद्भि । तत्प्रसादं करोतु स्वामी <sup>5</sup> मे परवशस्येति । एवं राजा श्रुत्वा चिन्तितवान्यन्मयाजन्म पुरीषो-त्सर्गं कुर्वता कदापि चिमेटिका न मिसता । तद्यथायं व्यतिकरोऽसं-भाव्यो ममानेन व्याहृतस्तथा दन्तिठस्यापीति निश्चयः । तन्मया न युक्तं कृतं यत्स वराकोऽपमानितः । न तादृक्पुरुषाणामेवंविधं चेष्टितं संभाव्यते । तस्याप्रसादेन राजकृत्यानि सर्वाण्यपि शिथिठतां व्रजन्ति। 10 एवमनेकधा विमृद्य दन्तिठमादृय निजाङ्गवस्नामरणादिभिः संयोज्य स्वाधिकारे नियोजयामास ।।

अतोऽई ब्रवीमि यो न पृजयते गर्वादिति ।

संजीवक अहू | भद्र एवमेवैतत् | यद्भवताभिहितं तदेव मया कर्तव्यमिति | एवमेभिहितं दमनकस्तमादाय पिद्ग तकसकाश्मगमत् | 15 आह च | देव एष मया स संजीवक आनीतः | देवोऽधुना प्रमाण्णम् | संजीवकोऽपि तं सादरं प्रणम्यामतः सिवनयं स्थितः | पिद्ग-लकोऽपि तस्य पीनायतककुद्मतो नखकुलिशालंकृतं दक्षिणपाणिमु-णिर दत्त्वा मानपुरःसरमुवाच | अपि भवतः शिवम् | कुतस्त्व-मिस्मन्वने विजने समायातोऽसि | तेनाप्यात्मवृत्तान्तः कथितः | 20 यया वर्धमानेन सह वियोगः संजातस्तथा सर्व निवेदितम् | एत-च्छुत्वा पिङ्गलकः सादरतरं तमुवाच | वयस्य न भेतव्यम् | महु-जपन्तरपरिरक्षितेन यथेच्छं त्वयाधुना वर्तितव्यमन्यच नित्यं मत्स-मीपवर्तिना भाव्यं यतः कारणाद्वह्मपायं रौद्रसत्त्वनिषेवितं वनं गुरूणा-मिष सत्त्वानामसेव्यं कुतः शब्पभोजिनाम् | एवमुत्का सकलमृग- 25 परिवृतो यमुनाकच्छमवतीर्योदकप्रहणं कृत्वा स्वेच्छ्या तदेव वनं प्रविष्टः | ततथ करटकदमनकिस्तराज्यभारः संजीवकेन सह हमाषितगोष्टीमनुभवन्नास्ते | अयवा साध्विदमुच्यते |

यद्च्छयाप्युपननं सकृत्सज्जनसंगतम् । भवत्यजरमत्यन्तं नाभ्यासक्रममीक्षते ॥ १५१ ॥ संजीवकेनाप्यनेकशास्त्रावगाहनादुत्पचनुदिपागल्भ्येन स्वल्पेरे-वाहोभिर्मूह्रमतिः पिङ्गलको धीमांस्तया कृतो यथारण्यधर्माहियोज्य माम्यधर्मे नियोजितः । शेषः सर्वो पि मृगजनो दूरीभूतस्तिष्ठति । करटकदमनकाविप प्रवेशं न लभेते । अन्य च सिंहपराक्रमाभावा-त्सर्वो प्रि मृगजनः क्षुधाविष्टः कांदिशीकः संवृत्तः । उक्तं च । फलहीनं नृपं भृत्याः कुलीनमपि चोन्नतम् । संत्यज्यान्यत्र गच्छन्ति शुष्कं वृक्षमिवाण्डजाः ॥ १५२ ॥ तथा च 10 अपि संमानसंयुक्ताः कुलीना भक्तितत्पराः । वृत्तिभङ्गान्महीपालं त्यस्त्रा यान्ति सुसेवकाः ॥ १५३ ॥ अन्यच्च । कालातिक्रमणं वृत्तेयों न कुर्वीत भूपातिः । कदाचित्तं न मुख्निन्ति भर्त्सिता अपि सेवकाः ॥ १५४ ॥ 15 तथा न केवलं सेवका एवेत्यं भवन्त्यासंसारं समस्तमेतज्जगदिष ताबद्धक्षणार्थं सामादिभिरुपायैस्तिष्ठति । तद्यया । देशानामुपरि क्ष्मापा आतुराणां चिकित्सकाः । वणिजो माहकाणां च मूर्खाणामपि पण्डिताः ॥ १.५५ ॥ प्रमादिनां तथा चौरा भिक्षुका गृहमेधिनाम् | 20गणिकाः कामुकानां च सर्वलोकस्य शिल्पिनः ॥ १८६ ॥ सामादिसज्जितैः पादौः प्रतीक्षन्ते दिवानिहास् । मुञ्जते च यथाशक्ति जलजाञ्जलजा यथा ।। १५७ ।। अथवा साध्विदमुच्यते । सर्पाणां च खलानां च परद्रव्यापहारिणाम् । 25 अभिपाया न सिध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत् ॥ १५८ ॥ अनुं वाञ्छति शाम्भवो गणपतेराखुं क्षुधार्तः फणी तं च क्रौद्धिरिपोः शिखी गिरिस्तासिंहो अप नागाद्यानम् ।

1υ

इत्यं यत्र परिमहस्य घटना श्रास्भोरिप स्याहृहे तत्रान्यस्य कथं न भावि जगतो यस्मात्स्वरूपं हितत् ॥१५९॥

ततः क्षुत्कामकण्टी परम्परं करटकदमनकी मन्त्रयेते । तत्र मनको ब्रुते । भद्र आवां तावदमधानतां गतौ । एष पिङ्गलकः जीवकानुरक्तः स्वव्यापारपराङ्मुखः स्थितः । सर्वे। परिजनो । तः । तर्तिक क्रियते । करटक आह । यद्यपि त्वदीयवचनं न करोति यापि स्वामी स्वदोषनाशाय वाच्यः । उक्तं च ।

अज्ञुष्वच्चपि बोद्धव्यो मन्त्रिमिः पृथिवीपितः । यथा स्वदोषनाज्ञाय विदुरेणाम्बिकासुतः ॥ १६० ॥ तथा च ।

मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुञ्जरस्य च गच्छतः । उन्मार्गं वाच्यतां यान्ति महामात्राः समीपगाः ॥ १६९॥ तत्त्वयैव शष्पभोजी स्वामिनः सकाशमानीतः । तत्स्वहस्तेना-। ताः कर्षिताः । दमनक आह । सत्यमेतत् । ममायं दोषो न । मिनः । उक्तं च ।

जम्बुको हुदुयुद्धेन वयं चाषाढभूतिना | नापिती परकार्येण त्रयो दोषाः स्वयंक्रताः || १६२ || करटक आह | कथमेतत् | सोऽब्रवीत् |

## कथा ४.

अस्ति कस्मिश्चिद्वित्तिप्रदेशे मटायतनम् । तत्र देवशर्मा नाम 20 'त्राजकः प्रतिवसति स्म । तस्यानेकसाधुजनदत्तस्क्ष्मयस्त्रवित्रय-गास्कालेन महती वित्तमात्रा संजाता । ततः स न कस्यविद्विश्च-ते । नक्तंदिनं कक्षान्तरात्तां मात्रां न मुञ्चति । अथवा साधु मुच्युते ।

भर्यानामर्जने दुःखमर्जितानां च रक्षणे । 25 भावे दुःखं व्यवे दुःखं धिगर्याः कष्टसंभवाः ॥ १६३ ॥

20

अथाषाडभूतिर्नाम परिवित्तापहारकस्तामर्थमात्रां तस्य कक्षान्तर-गतां तक्षियित्वा व्यविन्तयत् । कथं मयास्येयमर्थमात्रा हर्नव्येति । तदत्र मठे नावहृडशिलासंचयवद्याद्भित्तिभेदोऽपि नास्त्युचैस्तरत्वा इ हारेण प्रवेद्यो नास्ति तदर्थं मायावचनैर्विश्वास्य च्छाच्नतां त्रजामि येग् उस विश्वस्तः कदाचिद्विश्वासमेति । उक्तं च ।

नाविदग्धः प्रियं ब्रूयात्स्फुटवक्ता न वञ्चकः ।

निःस्पृहो नाधिकारी स्याझाकामी मण्डनप्रियः ॥ १६४
एवं निश्चित्य तस्यान्तिकमुपगम्यों नमः शिवायेति प्रोचाः
साष्टाङ्गं प्रणम्य सप्रश्रयमुवाच । भगवन् असारः संसारोऽयं गिरिनदी

विश्वेगोपमं योवनं नृणाप्रिसमं जीवितं द्यारक्षच्छायासदृशा भोगः
स्वप्रसदृशो मित्रपुत्रकलत्रभृत्यवर्गसंयोगः । एवं मया सम्यक्परिज्ञः
तम् । तत्किं कुर्वतो मे संसारसमुद्रोक्तरणं भविष्यति । तच्छुत्वा
सादरमाह। वत्स धन्योऽसियत्यथमे वयस्येवं विरक्तिभावः। उक्तं च

पूर्वे वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे मितः ।
धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ॥ १६५ ॥
आदी चित्ते ततः काये सतां संपद्यते जरा ।
असतां तु पुनः काये नैव चित्ते कदाच्न ॥ १६६ ॥
यद्य मां संसारसागरोत्तरणोपायं पृच्छसि तच्छूयताम् ।
श्रद्भो वा यदि वान्योऽपि चण्डालोऽपि जटाधरः ।
दीक्षितः शिवमन्त्रेण समस्माङ्गी शिवो भवेत् ॥ १६७
षडक्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमि स्वयम् ।
लिङ्गस्य मूर्षि यो दद्याच स भूयोऽभिजायते ॥ १६८
तच्छुत्वाषाढभूतिः पादौ गृहीत्वा सप्रश्रयमिदमाह । भगवन्दीः
मेऽनुयहं कुरु । ततो देवशर्माह । वत्स अनुयहं ते करिष्य

दुर्भन्त्राचृपतिर्विनस्यति यतिः सङ्गात्स्रतो लालना-क्षिपोऽनध्ययनात्कुलं कुतनयात्स्रेहः प्रवासाश्रयात् |

25 परंतु रात्री त्वया मडमध्ये न प्रवेष्टव्यं यत्कारणं निःसङ्गता यर्त

युज्यते तव ममापि च । उक्तं च ।

मैत्री चाप्रणयात्समृदिरनयाच्छीलं खलोपासना-त्वी गर्वादनवेक्षणादपि कृषिस्त्यागात्ममादादनम् ॥१६९॥

तत्त्वया त्रतप्रहणानन्तरं मटहारे तृणकुटीरके शयनीयम् । स चाह | भगवन्भवदादेशः प्रमाणम् । परत्र हि तेन प्रयोजनम् । अथ कृतशयनसमयं देवशर्मानुपहं कृत्वा शास्त्रोक्तविधिना शिष्यतामन- 🤌 वत् । सोअपि हस्तपादावमर्दनादिपरिचर्यया तं परितोषमनयत् । पुन-ज्ञथापि मुनिः कक्षान्तरान्मात्रां न मुञ्चिति | अर्थेवं गच्छति काल ■बाढभूतिश्चिन्तयामास | अहो न कथंचिदेव मे विश्वासमेति | क्क दिवापि दाखेण मारयामि किंवा विषं प्रयच्छामि किंवा व्यापादयामीति । एवं चिन्तयतस्तस्य देवदार्मणोर्जप 10 शिष्यपुत्रः कश्चित्परिभ्रमज्ञामन्त्रणाय समायातः। आह च । भगवन्प-वित्रारोपणकृते मम गृहमागम्यतामिति । तच्छुत्वा देवशामीषाढभूतिना तह इष्टमनाः प्रस्थितः । अथैवं गच्छतोरमे काचित्रदी समायाता । नां दृष्ट्वा मात्रां कक्षान्तरादवतार्थ कन्थामध्ये सुगुप्तां निधाय स्नात्त्रा देवार्चनं विधाय तदनन्तरमाषाढभृतिमिदमाह । भो आषाढभूते याव- 15 रहं पुरीषोत्सर्ग विधायागच्छामि तावदेषा कन्या योगेश्वरस्य साव-शनेन रक्षणीया | इंत्युक्ता गतः | आषाढभूतिरपि तस्मिन्नदर्शनी-मूते मात्रामादाय सत्वरं प्रस्थितः । देवदार्मापि च्छाच्रगुणानुराञ्जित-मनाः द्वविश्वस्तो यावदुपविष्टस्तिष्टति तावत्द्ववर्णरोमदेहयृथमध्ये इदुयुद्धमपरयत् । अथ रोषवद्यादुदुयुगलस्य दूरमपसरणं कृत्वा २० भूयोअप समुपेन्य ललाटपट्टाभ्यां प्रहरतो भृति रुधिरं पतित । तच गम्बुको जिहालैल्याद्रङ्गभूमि प्रविश्यास्वादयति । देवदार्मापि विलो-म्याचिन्तयत् । अहो मन्दमतिरयं जम्बुकः । यदि कथमप्यनयोः उंघहे पतिष्यति तचूनं मृत्युमेष्यतीति तर्कयामि । अत्रान्तरे तथैव **क्तास्वादंगलील्यान्मध्ये प्रविशंस्तयोः शिरःसंपाते पतितो मृतश्च** 25 शृगातः । देवदार्मापि तं शोचमानो मात्रामुह्दिय शनैः शनैः गस्यितो यावदाषाडभूतिं न पद्यति ततशीत्सुक्येन शीचं विधाय शावत्कन्यामालोकयति तावनमात्रां न पर्यति । ततथ हा हा मुषि-

तोऽस्मीति जल्पन्पृथिवीतले निपपात | ततः क्षणाचेतनां लब्ध्वा भूयोऽपि ममुत्याय फूट्कर्तुमार्ग्यः | भो आषाद्वभूते क मां वन्ध्व-यित्वा गतोऽसि | तहेहि मे प्रतिवचनम् | एवं बहु विलप्य तस्य पद्प-द्धतिमन्तेषयञ्ज्ञानैः शनैः प्रस्थितः | एवं स गच्छन्संध्यासमये कंचि-ग्रह्ममाससाद | अथ तस्माह्मास्कश्चित्कौलिकः सभायों मद्यपानकृते समीपवर्तिनि नगरे प्रस्थितः | देवज्ञामीपि तमालोक्य पोवाच | भो भद्र वयं स्व्योद्धा अतिथयस्तवान्तिकं प्राप्ताः | न कमप्यत्र मामे जानीमः | तहुद्यनामतिथिधमः | उक्तं च |

> संप्राप्तो योऽतिथिः सार्यं सूर्योडो गृहमेभिनाम् । पूजया तस्य देवत्वं लभन्ते गृहमेभिनः ॥ १७० ॥

तथा च ।

10

23

तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च स्नृता ।
स्तामेतानि हर्म्येषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १७९ ॥
स्वागतेनामयस्तुमा आसनेन शतकतुः ।

गादशौचेन गोविन्दो अर्घ्याच्छम्भुस्तथातिथेः ॥ १७२ ॥ कौलिकोऽपि तच्छुत्वा भार्यामाह । प्रिये गच्छ त्वमतिथिमादाय गृहं प्रति । पादशौचभोजनशयनादिभिः सत्कृत्य त्वं तत्रैव तिष्ठ । अहं तव कृते प्रभूतमासवमानेष्ये । एवमुक्ता प्रस्थितः । सापि भार्या पुंथती तमादाय प्रहसितवदना देवदक्तं ध्यायन्ती गृहं प्रतस्ये ।

20 अयवा साधु चेदमुच्यते ।

बुर्दिवसे असिनपक्षे दुःसंचाराद्ध नगरवीयीषु ।
पत्यौ विदेशायाते परं द्धखं जघनचपलायाः ॥ १७३ ॥
तथा च ।

पर्यङ्केष्वास्तरणं पतिमनुकूरुं मनोहरं शयनम् ।
नृणमिव रुषु मन्यन्ते कामिन्यशैर्यरतहुन्धाः ॥ १७४॥
तथा च ।

केलिः प्रदहित मज्जां शृङ्गारोऽस्थीनि चाटवः कटवः । . बन्धक्याः परितोषो न स्यादनभीष्टदंपत्थोः ॥ १७५ ॥ कुलपतनं जनगर्हा बन्धनमपि जीवितव्यसंदेहम् । अङ्गीकरोति तत्क्षणमबला पर्पुरुषसंरक्ता ॥ १७६ ॥

अथ सा गृहं गत्ना देवशर्मणे गतास्तरणां भमां खट्टां समर्प्ये दमाह । भो भगवन्यावदहं प्रामादागतां स्वसर्खी संभाव्य दुतमागच्छामि तावत्त्वया महृहेऽप्रमत्तेन भाव्यम् । एवमिभिधाय शृङ्गारिविधि कि
विधाय यावहेवदत्तमुहिदय व्रजति तावस्संमुखो मदिविह्नलाङ्गो
मुक्तकेशः पदे पदे स्खलन्गृहीतमद्यभाण्डस्तस्याः पर्तः समायातः ।
तं च दृष्ट्वा सा दुततरं व्याषुद्य स्वगृहं प्रविदय मुक्तशृङ्गारा यथापूर्वमभवत् । कौलिकोऽपि तां कृताद्धतशृङ्गारां पलायमानां विलोक्य
प्रागेव कर्णपरंपरया तस्या अपवादभवणास्तुभितहदयः स्वाकारं 10
निगृहमानः सदैवास्ते । ततथ नथाविधं चेष्टितमवलोक्य दृष्टप्रत्ययः
कोधवशागे गृहं प्रविदय तामाह । पृंथिलि क प्रस्थितासि । सा
प्रोवाच । अहं त्वत्सकाशादागता न कुत्रविद्विर्गता । तिकं मद्यवशादप्रस्तुतं वदसि । अथवा साधु चेदमुच्यते ।

वैकल्यं धरणीपातमययोचितजल्पनम् । 15 संनिपातस्य त्रिद्धानि मद्यं सर्वाणि दर्शयेत् ॥ १७७ ॥ करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता । वाहणीसङ्गजावस्या भानुनाप्यनुभूयते ॥ १७८ ॥

सीअप तच्छुत्वा प्रतिकृतवचनं वेषविपर्ययं चावलोक्य तामाहं |
पुंचित चिरकालान्मया अतस्तवापवादः | तदच स्वयं संजातप्रत्य- 20
यस्तव ययोचितं निप्रहं करोमीत्यिभिधाय लगुडप्रहारैस्तां जर्जरीकृतदेहां विधाय स्यूणया सह दृहवन्धनेन बद्धा सोअप मदविह्नलो
निद्रावद्ममगमत् | अज्ञान्तरे तस्याः सखी नापिनी कौतिकं निद्रावद्मगतं विज्ञाय तां गत्वेदमाह | सखि स देवदत्तस्तिस्मन्स्याने त्यां
प्रतीक्षके तच्छीप्रं गम्यतामिति | सा चाह | पश्य मेऽवस्थाम् | 25
तत्क्षयं गच्छामि | ब्रूहि गत्वा तं कामिनं यदत्रावसरे न त्वया सह
संगमः | सा प्राह | सखि मा मैवं वद | नायं कुलटाधर्मः | उक्तं च |

विषमस्थस्त्रादुफलग्रहणव्यवसायनिश्रयो येषाम् । उष्ट्राणामिव नेषां मन्येऽई दांसितं जन्म ॥ १७९ ॥ तथा च ।

संदिग्धे परलोके जनापवादे च जगित बहुचित्रे । स्वाधीने पररमणे धन्यास्तारुण्यफलभाजः ॥ १८० ॥

अन्यम्।

यदि भवति दैवयोगात्पुमान्विरूपोऽपि बन्धकी रहसि । न तु कृच्छादपि भद्रं निजकान्तं सा भजत्येव ॥ १८९ ॥ सात्रवीत् । यद्येवं तर्हि कथं दृढवन्धनेन बद्धा सती तत्र गच्छामि 10 संनिहितश्रायं पापात्मा मत्पतिः | नापित्याह | सखि मदविह्नलोऽयं सूर्यकरस्पृष्टः प्रबोधं यास्यति | तदहं त्वामुनमोचयामि | मामारम-स्थाने बद्धा द्रुततरं देवदत्तं संभाव्यागच्छ । साब्रवीत् । एवमस्त्विति । तद्नु सा नापिती तां स्त्रसखीं बन्धनाहिमोच्य तस्याः स्थाने यथा-पूर्वमात्मानं बद्धा तां देवदत्तसकादो संकेतस्थानं प्रेषितवती । तथा-15 नुष्ठिते कौलिकः कस्मिश्चित्क्षणे समुत्याय किंचिद्रतकोपो विमदस्ता-माह | हे परुषवादिनि यदद्यप्रभृति गृहाचिष्क्रमणं न करोषि न च परुषं वदसि ततस्त्वामुन्मोचयामि । नापित्यपि स्वरभेदभयाद्यावज्ञ किंचिद्वे तावत्सोऽपि भूयो भूय इदमेवाह । अथ सा यावत्यत्युत्तरं न प्रवच्छित तावत्तेन कुपितेन तीक्ष्णशास्त्रमादाय तस्या नासिकाच्छे-20 दोऽक्रारि | आह च | रे पुंश्रति तिष्ठेदानीं न त्वां भूयस्तोषयिष्या-मीति विरुप्य पुनरपि निद्रावदामगमत् | देवदार्मापि वित्तनादाात्कु-त्क्षामकण्टो नष्टनिद्रस्तत्सर्वे स्त्रीचरित्रमपद्यत् । सापि कौलिकभार्या स्वेच्छया देवदत्तेन सह छरतछखमनुभूय करिंमश्चित्क्षणे स्वगृहमा-गत्य नापितीमिदमाह । अपि शिवं भवत्याः । नायं पापात्मा मन 25 गताया उत्थितः | नापित्याह | शिवं नासिकया विना शेषस्य दारीरस्य । तहुतं मां मोचय यावद्मायं परयति येन स्वगृहं गच्छा-मीति । तथानुष्ठिते भूयोऽपि कौलिक उत्थाय तामाह । पुंश्रिक किमग्रापि न वदसि । किं भूयोऽप्यतो दुष्टतरं कर्णच्छेदादिनिपहं

ö

25

करोमि । अथ सा सकोपं साधिक्षेपमिदमाह । धिग्मूड को मां महा-सतीं धर्षयितुं व्यङ्गवितुं च समर्थः । ततः शृण्वन्तु सर्वे लोकपालाः ।

> आदित्यचन्द्रानिगिलोऽनलश्च चौर्भूमिरापो हदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये

धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ १८२ ॥

तद्यदि मम सतीत्वमस्ति मनसापि परपुरुषो नाभिलिषितस्तवो वा भूयोऽपि मे नासिकां तादृभूपामक्षतां कुर्वन्तु । अथवा यदि मम नेत्ते परपुरुषस्य भ्रान्तिरिष भवित ततो मां भस्मसाझयन्तु । एवगुक्का भूयोऽपि तमाह । भो दुरात्मन्पद्य मे सतीत्वप्रभावेण तादृ- 10 व नासिका संवृत्ता । अथासावुल्मुकमादाय यावत्पद्यित तावत्तपां नासिकां च भृतले रक्तप्रवाहं च महान्तमपद्यत् । अथ स शिस्मतमनास्तां बन्धनाद्दिमुच्य दाय्यायामारोप्य च चादुरातैः पर्यथियत् । देवदार्मापि तं सर्ववृत्तान्तमालोक्य विस्मितमना इदमाह ।

शम्बरस्य च या माया या माया नमुचेरिष | 15 बले: कुम्भीनसेश्वेव सर्वास्ता योषितो विदुः || १८३ || हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररहन्त्यिष | अप्रियं प्रियत्राक्ष्येश गृह्णन्ति कालयोगतः || १८४ || उद्याना वेद यच्छालं यच वेद बृहस्पतिः | स्त्रीबुद्धा न विशेष्येत तस्माद्रक्ष्याः कथं हि ताः ||१८५|| २० अनृतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानृतम् | इति यास्ताः कथं भूरिः संरक्ष्याः पुरुषेरिह || १८६ || अन्यश्राप्युक्तम् |

नातिप्रसङ्गः प्रमदास्त्र कार्यो

नेच्छेद्रतं सीषु विवर्धभानम् ।

अतिप्रसक्तीः पुरुषेर्यतस्ताः

क्रीडन्ति काकैरिव ठूनपक्षेः ॥ १८७ ॥

सुमुखेन वदन्ति वल्गुना प्रहरन्त्येव शितेन चेतसा । मधु तिष्ठति वाचि बोषितां हृदये हालहरूं महद्दिषम् ॥१८८॥ अत एव निपीयने असो हृदयं मुष्टिभिरेव तासते । पुरुषैः स्रुखलेशवञ्चितैर्मभुतुन्धैः कमलं यथातिभिः ॥ १८९ ॥ कार्कदयं स्तनयोर्द्दशोस्तरलतालीकं मुखे दृश्यते कौटिल्यं कचसंचये प्रवचने मान्धं त्रिके स्यूलता | भीरुत्वं हृदये सदैव कथितं मायाप्रयोगः प्रिये यासां दोषगणी गुणा मृगदृशां ताः किं नराणां प्रियाः ॥१९०॥ अपिच। आवर्तः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां दोषाणां संनिधानं कपटदातमयं क्षेत्रमप्रत्ययानाम् । दुर्गाद्यं यन्महद्भिनरवरवृषमैः सर्वमायाकरण्डं स्त्रीयन्त्रं केन लोके विषममृतमयं धर्मनाशाय सृष्टम् ॥१९१॥ एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेती-विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति । तस्मान्नरेण कुलशीलवता सदैव नार्यः रमशानघटिका इव वर्जनीयाः ॥ १९२ ॥ कुर्वन्ति तावत्प्रथमं प्रियाणि यावच जानन्ति नरं प्रसक्तम् । ज्ञात्त्राय तं मन्मथपाशबद्धं यस्तामिषं मीनमिवोद्धरन्ति || १९३ ||

किंच ।

समुद्रवीचीव चलस्वभावाः ॰
संध्याभ्ररेखेव मुहूर्तरागाः |
बियः कृतार्थाः पुरुषं निर्धं
निष्पीडितालक्तकवस्यजन्ति || १९४ ||
अनृतं साहसं माया मूर्खस्वमितिलोभता |
अशीचं निर्देयस्वं च बीणां होषाः स्वभावजाः || १९८ ||

अन्तर्विषमया क्षेता बिस्धिव मनोरमाः । गुद्धाफलसमाकारा वोषितः केन निर्मिताः ॥ १९६ ॥

एवमनेकानि सुक्तानि चिन्तयतस्तस्य परित्राजकस्य निशा कृच्छे-णातिचक्राम । सा च दूतिका हस्तगतिष्ठमनासिकामा स्वगृहं गत्वा चिन्तयामास | किमिदानीं कर्तव्यम् | कथमेतन्महस्थिदं स्थगियत- ८ व्यम् । अय तस्या एवं विचिन्तयन्त्या भर्ता कार्यवद्याद्राजकुले पर्यु-षितः प्रत्यूषे स्वगृहमभ्युपेत्य द्वारदेशस्यः पौरकृत्योत्स्वकतया तामाह । शीव्रमानीयतां क्षुरभाण्डं येन क्षीरकर्मकरणाय गच्छामि । सापि च्छित्रनासिका गृहमध्यस्थितेव कार्यकरणापेक्षया क्षुरभाण्डा-त्क्षुरमेकमादाय तस्याभिमुखं प्रेषयामास | नापिनी ब्युत्द्धकतया- 10 भाण्डं क्षुरमालोक्य तदमिमुखमेव तं क्षुरं प्राहिणोत् । एतस्मिच-न्तरे सा दुष्टोर्ध्वबाहु विधाय फूत्कुर्वती गृहाचिश्रकाम । पापेनानेन मम सदाचारवर्तिन्याः पद्यत नासिकाच्छेदो विहितः । तत्परित्रा-यतां तत्परित्रायताम् । अत्रान्तरे राजपुरुषा अभ्युपेत्य तं नापितं त्रगुडप्रहारैजेजेरीकृत्य दृढं बङ्का तया च्छिचनासिकया सह धर्मा- 15 धिकरणस्थानं नीत्वा सभ्यानृतुः । त्रृण्वन्तु भवन्तः सभासदो यदनेन नापितेनापराधं विना स्त्रीरत्नमेतद्दयङ्गितम् । तदस्य यद्युज्यते तिक्तियताम् । ततस्ते सभ्या ऊत्तुः । रे नापित किमर्थे त्वयेयं स्त्री व्यक्तिता | किमनया पर्पुरुषोऽभिल्षित उतस्वित्पाणद्रोहः कृतः किंवा चौर्यकर्माचरितम् । तत्कथ्यतामस्या अपराधः । अथ तं 20 नापितं तूर्णीभूतं हृष्ट्वा पुनः सम्या ऊनुः । अहो सत्यमेतद्राजपुरु-षाणां वचः । पापास्मायम् । अनेनेयं निर्दोषा वराकी दूषिता । उक्तं च ।

भिन्नस्वरमुखवर्णः राङ्कितदृष्टिः समुत्पतिततेजाः । भवति हि पापं कृत्वा स्वकर्मसंत्रासितः पुरुषः ॥ १९७ ॥

त्रयाच ।

25

भाषाति स्वलितैः पारैर्मुखवैवर्ण्यसंयुतः । कर्लाटस्वेदभाग्मृरिगद्गदं भाषते वचः ॥ १९८॥

अभोदृष्टिर्भवेत्कृत्वा पापं प्राप्तः सभां नरः । तस्माद्यत्नात्परिक्रेयश्चिक्रेरेतैर्विचक्तणैः ।। १९९ ॥

#### अन्यच् ।

प्रसन्नवदनो इष्टः स्पष्टवाक्यः सरोषदृक् । सभायां वक्ति सामर्षः सावष्टम्भो नरः ग्लुनिः ॥ २००॥

5 तदेष दुष्टचरित्रतक्षणो दृश्यते | स्नीधर्षणाइध्य इति | तच्छूताया-मारोप्यतामिति | अथ वध्यस्थाने तं नीयमानमवलोक्य देवदामी तान्धमीधिकारिणो गत्वा प्रोवाच | भी भीः सभासदः | अन्यायेनैष वराको नापितो वध्यते | साधुसमाचारोध्यम् | तच्छूयतां मे वाक्यम् | जम्बुको हुडुयुद्धेनेति | अथ ते सभ्या ऊत्तुः | भो भगवन्कयमे-10 तत् | तत्थ देवदामी तेषां त्रयाणामिष वृत्तान्तं सविस्तरमकथयत् | तदाकण्ये द्वविस्मितमनसस्ते नापितं विमोच्य मिथः प्रोचुः | अहो |

> भवध्यो ब्राह्मणो बातः स्त्री तपस्त्री च रोगमाक् । विहिता व्यक्किता तेषामपराधे महत्यपि ॥ २०१ ॥

तदस्याः पुनः कर्णच्छेदः कार्यः । तथानुष्ठिते देवशार्मापि वित्तना-15 शसमुद्भूतशोकरहितः पुनरपि स्वकीयं मटायतनमगमत् ॥

अतोऽई ब्रवीमि जम्बुको हुडुयुद्धेनेति | करटक आह | यद्भृतीऽपि देवदार्मा तेनाषाढमूतिना कथं विच्चतः | दमनक आह |

छप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति । कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते ॥ २०२ ॥ करटक आह । भ्रातः कयमेतत् । सोऽब्रवीत् ।

### ंकथा ५.

कर्स्मिश्चिद्धिष्ठाने कौलिकरयकारौ प्रतिवसतः स्म । तत्र तौ जन्म-25 प्रभृति सहचारिणावास्ताम् । परस्परमतीव बेहपरौ सकलस्थानविहा-

रिणी सदैव कार्ल नयतः । अथ कदाचित्तत्राधिष्ठाने करिंमिथिहेवा-यतने यात्रामहोत्सवः संवृत्तः । तत्र च नटनर्तकचारणसंकुले नाना-देशागतजनावृते तौ सहचरी भ्राम्यन्ती कांचिद्राजकन्यां करेणुका-रूढां सर्वेरुक्षणसनाथां कञ्चुकिवर्षधरपरिवारितां देवतादर्शनाय समायातां दृष्टवन्तौ । अथासी कौलिकस्तां दृष्ट्वा विषार्दित इव दुष्ट- 5 यहगृहीत इव कामशैर्रहन्यमानः सहसा भूतले निषपात । अथ तं तदवस्थमवलेक्य रथकारस्तदुःखदुः।खित आप्नपुरुषैस्त समुत्थिप्य स्त्रगृहमानाययत् । तत्र च विविधैः शीतोपचारै धिकित्सकोपदिष्टे-र्मन्त्रवादिभिरुपचार्यमाणश्चिरात्कथंत्रित्सचेतनो बभृव | ततो रथका-रेण पृष्टः | भो मित्र किमेवं त्वमकस्माहिनेतनो जातः | तत्कथ्य- 10 तामात्मस्वरूपम् । स आह । वयस्य यद्येवं तच्छृणु मे रहस्यं येन सर्वामात्मवेदनां ते वदामि । यदि त्वं मां सुरुदं मन्यसे ततः काष्ठपदानेन प्रसादः क्रियताम् । क्षम्यतां यहा किंचित्रणयातिरेका-द्युक्तं तव मयानुष्ठितम् । सो अपि तदाकर्ण्यं बाष्पपिहितनयनः सग-द्रदमुत्राच | त्रयस्य त्हुःखकारणं किं तव | तद्रद येन प्रतीकारः 15 क्रियते यदि शक्यते कर्तुम् । उक्तं च यतः ।

औषधार्थसुमन्त्राणां बुढेश्वेव महात्मनाम् ।

असाध्यं नास्ति लोकेऽत्र यह्न झाण्डस्य मध्यगम् ॥२०३॥ तदेषां चतुणां यदि साध्यं भविष्यति तदहं साध्यिष्यामि । कौलिक आह । वयस्य एतेषामन्येषामिष सहस्रद्या उपायानामसाध्यं तन्मम 20 दुःखम् । तस्मान्मम मरणे मा कालक्षेपं कुरु । रथकार आह । मो मित्र यद्प्यसाध्यं नयापि निवेद्य येनाहमपि तदसाध्यं मत्वा त्वया सह वह्नी प्रविद्यामि । न क्षणमपि त्वहियोगं सहिष्ये । एष मे निश्चयः । कौलिक आह । वयस्य यासी राजकन्या करेणुकारूढा तत्रोत्सवे दृष्टा तस्या दर्शनानन्तरं मकरध्यजेन ममेयमवस्या विहिता तच दाक्नोमि 25 तहेदनां सोहुम् । रथकारोअप सस्मिनमिदमाह । वयस्य दिष्टचा यद्येवं तर्हि सिदं नः प्रयोजनम् । तद्यैव तया सह संगमः क्रियतामिति । कौलिक आह । वयस्य यत्र कन्यान्तः पुरे वायुं मुक्कान्यस्य प्रवेद्रो

नास्ति तत्र रक्षापुरुषाधिष्ठिते कयं मम तया सह संगमः । तस्कि मामसत्यवचनेन विडम्बवसि । रयकार आह । मित्र पदय मे बुद्धि-प्रभावम् । एवमभिधाय तत्क्षणात्कीलसंचारिणं वैननेयं सबाहुयुगलं चिरजार्जुनवृक्षदारुणा शङ्कुचक्रगदापद्मान्वितं सिकरीटकौस्तुभमघट-ह यत् । ततस्तिस्मन्कौिलकं समारोप्य विष्णुचिह्नचिह्नितं कृत्वा कील-संचरणविज्ञानं च दर्शयित्वा प्रोवाच । वयस्य अनेन विष्णुरूपेण गत्वा कन्यान्तःपुरे निशीये राजकन्यामेकािकनीं सप्तमूमिकपासादपान्तगतां मुग्धस्वभावां त्वां वाख्रदेवं मन्यमानां स्वकीयमिथ्यावक्रोक्तिभी रञ्ज-यित्वा वास्त्यायनोक्तविधिना भज । कौिलिकोऽपि तदाकण्ये वाछदे-10 वरूपी रहस्तदा गत्वा तत्र तामाह | राजपुत्रि खप्ता किंवा जागर्षि | अहं तव कृते समुद्रात्सानुरागो लक्ष्मीं विहायैवागतः । तिक्कयतां मया सह संगम इति । सापि गरुडारूढं चतुर्भुजं सायुधं कौस्तुमो -पेतमवलोक्य सविस्मया शयनादुत्थाय प्रोवाच । भगवन् अहं मानुषी कीटिका ग्रुचिभगवां कैलोक्यपावनी वन्दनीयश्च । तस्करमेत ग्रुज्यते । 15 कौलिक आह | सुभगे सत्यमभिहितं भवत्या परं किंतु राधा नाम मे भार्या गोपकुलपस्ता प्रथममासीत् । सा त्वमत्रावतीर्णा । तेनाह-मायातः । इत्युक्ता सा पाइ । भगवन्यद्येवं तन्मे तातं प्रार्थय । सोऽप्युपकल्प्य तुभ्यं मां प्रयच्छति | कौलिक आह | सुभगे नाहं दर्शनपथं मानुषाणां गच्छामि किं पुनरालापकरणम् । त्वं गान्धर्वेण 20 विवाहेनात्मानं प्रयच्छ | नो चेच्छापं इत्तवा सान्वयं ते पितरं भस्मसान्करिष्यामीति । एवमभिधाय गरुडादवतीर्य सन्ये पाणी कत्वा तां सभयां सलज्जां वेपमानां शय्यायामनयत्ततश रात्रिशेषं यावद्वास्त्यायनोक्तविधिना निषेध्य प्रत्यूषेऽलक्षितो जगाम । एवं तां तस्य नित्यं सेवमानस्य कालो याति । अय कदाचित्कञ्चुकिनस्तस्या 25 अधरोष्टप्रवालखण्डनं दृष्ट्वा मियः प्रोत्तुः । अहो परवतास्या राज-कन्यायाः पुरुषोपभुक्ताया इव शारीरावयवाः संभाव्यन्ते । तत्कय-मयं खरिक्षेते अवस्मिनगृह एवंविधो व्यवहारः । तद्राक्के निवेदवामः। एवं निश्चित्य सर्वे समेत्य राजानं प्रोचुः । देव वयं न विद्यः परं सुरक्षिते अप कन्यान्तः पुरे कश्चित्यविद्याति तहेवः प्रमाणमिति । तच्छुत्वा राजातीव व्याकुलितचित्तो देवीं रहःस्यां प्रोवाच । देवि ज्ञायतां किमेते कञ्ज्ञिकेनो वदन्ति । तस्य कृतान्तः कुपितो येनैत-देवं क्रियते | देव्यपि तदाकर्ण्य व्याकुलीभूता सत्वरं गत्वा तां खण्डिताधरां नखिवकर्तितशरीरावयवामपद्यत् । आह च । आः इ पापे कुलकलङ्किनि किमेवं शीलखण्डनं कृतम् । कोऽयं कृतान्ता-वलोकितस्त्वत्सकाशमभ्येति । तत्कथ्यतामेवंगते अप सत्यम् । तच्छुत्वा सापि त्रपाधोमुखी सकलं विष्णुरूपकौलिकवृत्तान्तं निवेदयामास । सापि तच्छुत्वा प्रहसितवदना पुलकाङ्कितसर्वाङ्गी सत्वरं गत्वा राजा-नमूत्रे | देव दिष्टचा वर्धसे | नित्यमेव निशीये भगवान्नारायणः 10 कन्यकापार्थेऽभ्येति । तेन गान्धर्वविवाहेन सा विवाहिता । तद्य त्वया मया च रात्री वातायनगताभ्यां निशीथे द्रष्टव्यो यतो न स मानुषेः सहालापं करोति । तच्छुत्वा हर्षितस्य राज्ञस्तिहनं वर्षशत-प्रायमिव कथंचिज्जगाम । ततस्तु रात्री निभृतो भृत्वा राज्ञीसहिनो राजा वातायनस्थो गगणासक्तदृष्टियीविक्षष्टित तावहरुडारूढं तं 15 शङ्खनक्रगदापदाहस्तं यथोक्तिचिह्नाङ्कितं व्योम्नो व्वतरन्नमपर्यत् । ततः स्रधापूरप्रावितमित्रात्मानं मन्यमानस्तामुवाच । प्रिये नास्त्यन्यो धन्यतरो मत्तस्त्वत्तश्च यत्मस्तिं नारायणो भजते । तत्सिद्धाः सर्वे-प्रमाकं मनोरथाः । अधुना जामातृप्रभावेण सर्वा वसुमती वदो भविष्यति । एवं निश्चित्यं सर्वैः सीमाधिपैः सह मर्यादाव्यतिक्रमम- 20 करोत् । ने च तं मर्यादाव्यतिक्रमेण वर्तमानमालोक्य सर्वे समेत्य तेन सह विषद् चक्रुः । अत्रान्तरे स राजा देवीमुखेन तां दुहितरमुवाच। पुत्रि त्विय दुहितरि स्थितायां किमेवं युज्यते यत्सर्वे पार्थिवा मया सह विपह कुर्वन्ति । तत्संबोध्योऽद्य भर्ता त्वया यथा स मम शत्रृज्यापादयति । अथ तया स कौलिको रात्री सविनयमभिहितः। 25 भगवन् त्वयि जामातरि स्थिते मम ताती यच्छन् भिः परिभूयते तस युक्तम् । तत्त्रसादं कृत्वा सर्वीस्तान्व्यापादय । कौतिक आह । सुभगे कियन्मात्रास्त्वेते तव पितुः श्रात्रवः । तद्दिश्वस्ता भव क्षणे-

नापि सुदर्शनचक्रेण सर्वास्तिलद्याः खण्डियिष्यामि । अय गच्छता कालेन समस्तदेशः श्रानुभिर्व्याप्तः । अस्य केवलं स राजा प्राकारशेषः कृतः । तथापि वास्तदेवरूपधरं कौलिकमजानन्नाजा नित्यमेव विशेषतः कर्पूरागुरुकस्तूरिकादिपरिमलविशेषाञ्चानाप्रकारवल5 भक्ष्यपेयां श्रेषवन्दुहिनृमुखेन तमूचे । भगवन्त्रभाते नूनं स्थानभङ्गो 
भविष्यति यतो यत्रसेन्धनक्षयः संजातस्त्या सर्वोऽपि जवः प्रहारेर्जर्जरितदेहः संवृत्तो योद्धमक्षमः प्रचुरो मृतश्च । तदेवं कात्वात्र
काले वहुचितं भवति तद्दिधयमिति । तच्छुत्वा कौलिकोऽप्यचिन्तयधस्थानभङ्गे जाते ममानया सह वियोगो भविष्यति तस्माद्ररुडमारुख
10 सायुधमारमानमाकाशे दर्शयामि । कदाचिन्मां वासुदेवं मन्यमानास्ते
साशङ्का राज्ञो योद्धमिहन्यन्ते । उक्तं च ।

निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महनी फणा | विषं भवतु मा भृद्दा फटाटोपो भयंकरः | | २०४ | | अथवा मम स्थानाथे उद्यतस्य मृत्युर्भवति तथापि सुन्दरतरम् | 15 उक्तं च |

गवामयें ब्राह्मणार्थे स्वास्ययें स्वीकृते ज्यवा |
स्थानार्थे यस्त्यजेत्माणांस्तस्य लोकाः सनातनाः ॥ २००॥
एवं निश्चत्य प्रत्यूषे दन्तथावनं विधाय तामूचे | सुमगे समस्तैः
शाबुभिईतेग्नं पानं चास्वादियप्यामि | किं बहुना | त्वयापि सह
च्या संगमं ततः करिष्यामि | परं वाच्यस्त्वया निजपिता यक्त्वया प्रभाते
सर्वसैन्येन सह नगराचिष्क्रस्य योद्ध्यमहं चाकाशस्यस्ताचिस्तेजसः
करिष्यामि पश्चत्छ्खेन भवता हन्तव्याः । यदि पुनरहं तान्स्ययमेव सदयामि तत्तेषां पापात्मनां वैकुण्डीया गतिः स्यात् ।
तस्मात्ते तथा कर्तव्या यथा पलायन्तो हन्यमानाः स्वर्गे न गच्छन्ति ।
च्यापि तदाकण्यं पितुः समीपं गत्वा सर्वे वृत्तान्तं न्यवेदयत् ।
राजापि तस्या वाक्यं श्रद्धानः प्रत्यूषे समुत्थाय सुसंनद्धतैन्यो, युद्धार्थं
निर्जगाम । कौलिकोअपि मरणकृतनिश्चयश्चापपाणिर्गगणगतिर्गरुखास्वः
युद्धाय परिश्वः । अत्रान्तरे मगवता नारायणेनातीतानागतवर्तमान-

वेदिना स्मृतमात्री वैनतेयः संप्राप्ती विहस्य प्रोक्तः । भी गरुत्मन् जानासि त्वं यन्मम रूपेण कीलिको दारुमयगरुडे समारूढो राज-कन्यां कामयते । सोऽत्रवीत् । देव सर्वे ज्ञायते तचेष्टितम् । तिक कुर्मः सांप्रतम् । श्रीभगवानाह । अद्य कौतिको मरणे कृत-निश्चयो विहितनियमो युद्धार्थे विनिर्गतः । स नूनं प्रधानक्षत्रियश- 5 राहतो निधनमेष्यति । तस्मिन्हते सर्वो जनो वदिष्यति यत्रभूतक्षत्रि-वैर्मिलित्वा वासुदेवो गरुडथ निपातितः । ततः परं लोक आवयोः पूजां न करिष्यति । ततस्त्वं द्रुततरं तत्र दारुमयगरुडे संक्रमणं कुर । अहमपि कैलिकशरीर आवेशं करिष्यामि येन स शत्रू-न्त्र्यापादयति । ततश्च शत्रुवधादावयोभीहात्म्यवृद्धिः स्यात् । अय 10 तथैति प्रतिपन्ने श्रीभगवाचारायणस्तच्छरीरे संक्रमणमकरोत् । ततो भगवन्माहात्म्येन गगणस्थः स कौलिकः शृङ्खचक्रगदाचापचिह्नितः क्षणादेव लीलयेव सर्वानिप प्रधानक्षत्रियाचिस्तेजसभकार । तत-म्तेन राज्ञा स्वसैन्यपरिवृतेन जिता निहताश्च ते सर्वेअप शत्रवः। जातश्च लोकमध्ये प्रवादो यथानेन विष्णुजामातृप्रभावेण सर्वे रात्रवो 15 निहता इति । कीलिकोअप तान्हतान्दृष्ट्वा प्रमुदितमना गगणादवतीर्णः सन्यावद्राजामात्यपीरलोकास्तं नगरवास्तव्यं कौलिकं पदयन्ति ततः पृष्टः किमेतदिति । ततः सो अपि मूलादारभ्य सर्वं प्राग्वृत्तान्तं न्यवेदयम् । ततश्च कौलिकसाहसानुरिद्धतमनसा शत्रुवधादवाप्तते-जसा राज्ञा सा राजकन्या सकलजनप्रत्यक्षं विवाह विधिना तस्मै 20 समर्पिता देशश्च प्रदत्तः । कौलिको प्रि तया सार्थ पञ्चप्रकारं जीव-लोकसारं विषयसुखमनुभवन्कालं निनाय ॥

भतस्तूच्यते सुप्रयुक्तस्य दम्भस्येति ।

करटक आह | अधैवंविधे व्यक्तिकरे किं कार्यमावाभ्याम् | उम-नक आह | एवंविधेऽपि समये मम बुद्धिस्फुरणं भविष्यति येन 25 मभोः सैनीवकं विशेषयिष्यामि | उक्तं च |

एकं इन्याच वा इन्याब्धिर्मुक्तो धनुष्मता । बुद्धिर्बुद्धिमतोत्सृष्टा इन्याद्राष्ट्रं सराजकम् ॥ २०६ ॥

करटक आह । यदापि ते बुद्धिप्रागल्भ्यं तथापि त्वं पिङ्गलकात्तं वियोजयितुमसमर्थ एव । दमनक आह । भ्रातः असमर्थोऽपि समर्थ एव । उक्तं च ।

उपायेन हि यन्कुर्यात्तव शक्यं पराक्रमैः । काक्या कनकस्त्रत्रेण कृष्णसर्पे निपातिनः ॥ २०७ ॥ करटक आह । कथमेतन् । सोऽब्रवीत् ।

# कथा ६.

कस्मिश्चित्पदेशे महातरौ वायसदंपनी प्रतिवसतः स्म । अय तयोः प्रसवकाले वृक्षविवराचिष्क्रम्य कृष्णसर्पः सदैव तदपत्यानि भक्षयति । 10 ततस्तौ निर्वेदादन्यवृक्षमूलनिवासिनं प्रियसुद्धदं शृगालं गत्वोचतुः । भद्र किमेवंविधे संजात आवयोः कर्तव्यं भवति । एष तावहुष्टात्मा कृष्णसर्पो विवराचिर्गत्यावयोर्बालकान्मक्षयत्येव । तत्कथ्यतां तद्र-कार्यं कश्चिदुपायः ।

यस्य क्षेत्रं नदीतीरे भार्या च परसंगता ।

ससर्पे च गृहे वासः कयं स्यात्तस्य निर्वृतिः ॥ २०८ ॥
अन्यद्यास्माकमपि तत्रस्थानां प्रतिदिनं प्राणसंद्ययः । स आह । नात्र
विषये विषादः कार्यः । नृनं स तुब्धो नोपायमन्तरेण वध्यः स्यात् ।

उपायेन जयो याद्यिपोस्तावस्च हेतिभिः ।
उपायकोऽल्पकायोऽपि न सूरैः परिभूयते ॥ २०९ ॥

भक्षयित्वा बहून्मस्त्यानुत्तमाधममध्यमान् । अतिलील्याद्वकः कश्चिन्मृतः कर्कटकप्रहात् ॥ २९०॥

तावूचतुः । कथमेतत् । सो ब्रबनीत् ।

#### कथा ७.

20

तथाच ।

श्रयो वक एको वृद्धभावमुपागतो मस्यान्व्यापादिवृत्तमसमर्थः ।
ततथ क्षुत्कामकण्डः सरस्तीर उपविष्टो मुक्ताफलसदृद्दौरभुशवाहैधरातलमभिषिञ्चन्नुरोद । एकः कुलीरको नानाजलचरसमेतः समेत्य
तस्य दुःखेन दुःखितः सादरमिदमृचे । माम किमग्र त्वयाहारवृत्तिनानुष्ठीयते । केवलमशुपूर्णनेत्राभ्यां सिनःश्वासेन स्यीयते । स आह ।
वत्स सत्यमुपलक्षितं भवता । मया हि मत्स्यादनं प्रति परमवैराग्यतया सांप्रतं प्रायोपवेदानं कृतं तेनाहं समीपगतानिप मत्स्यात्र
भक्षयामि । कुलीरकस्तच्छुत्वा प्राह । किं तहैराग्यकारणम् । स प्राह ।
वत्स अहमस्मिन्सरिस जातो वृद्धिं गतथ । तन्मयैतच्छुतं यद्वाददावार्षिन्यनावृष्टिः संपद्यते लगा । कुलीरक आह । कस्मात्तच्छुतम् । १०
वक आह । दैवज्ञमुखात् । यतः द्वानैथरो रोहिणीदाकटं भित्त्वा
भीमथ गुक्रथ प्रयास्यित । उक्तं च वराहिमिहिरेण ।

प्राजापत्ये शकटे भिन्ने कृत्वेव पातकं वद्धधा ।

भस्मास्यिशकलकीर्णा कापालमिव व्रतं धत्ते ॥ २१२ ॥
तथा च ।

रोहिणीशकटमर्कनन्दनश्रेद्धिनत्ति रुधिरोऽथवा शशी । किं वहामि तदनिष्टसागरे संक्षयं जगदशेषमुपैति ॥ २१३ ॥ २०

तदेतत्सरः स्वल्पतोयं वर्तते | शीष्रं शोषं यास्यित | अस्मिञ्शु-क्ते यैः सहाहं वृद्धिं गतः सदैव क्रीडितश्चेते सर्वे तोयाभावाचाशं षास्यन्ति | तत्तेषां वियोगं द्रष्टुमहमसमर्थः | तेनैतलायोपवेशनं कृतम् | सांप्रतं सर्वेषां स्वल्पजलाश्चायानां जलचरा गुरुजलाशयेषु स्वस्वजनिर्नीयन्ते केचिश्च मकरगोधाशिशुमार जलहस्तिप्रभृतयः स्वय- 25 ष्रिव गच्छन्ति | अत्र पुनः सरित ये जलचरास्ते निश्चिन्ताः सन्ति । नाहं विशेषाशोदिम यद्गीजशेषमात्रमध्यत्र नोद्धरिष्यति | ततः स

करटक आह । यद्यपि ते बुद्धिमागल्भ्यं तथापि त्वं पिङ्गलकात्तं वियोजयितुमसमर्थे एव । दमनक आह । भ्रातः असमर्थोऽपि समर्थे एव । उक्तं च ।

चपायेन हि यन्कुर्यात्तव शक्यं पराक्रमैः । काक्या कनकस्त्रेण कृष्णसर्पे निपातितः ॥ २०७ ॥ करटक आह । कथमेनन् । सोऽब्रवीत् ।

# कथा ६.

करिंमशिक्षदेशे महातरौ वायसदंपनी प्रतिवसतः स्म । अय तयोः प्रसवकाले वृक्षविवराचिष्क्रम्य कृष्णसर्पः सदैव तदपत्यानि भक्षयति । 10 ततस्तौ निर्वेदादन्यवृक्षमूलनिवासिनं प्रियसुद्धदं शृगालं गत्वोचतुः। भद्र किमेवंविधे संजात आवयोः कर्तव्यं भवति । एष तावहुष्टात्मा कृष्णसर्पो विवराचिर्गत्यावयोर्बालकान्मक्षयत्येव । तत्कथ्यतां तद्र-क्षार्यं कश्चिदुपायः ।

यस्य क्षेत्रं नदीतीरे भार्या च परसंगता |

15 ससर्पे च गृहे वासः कयं स्थात्तस्य निर्वृतिः || २०८ ||
अन्यद्यास्माकमपि तत्रस्थानां प्रतिदिनं प्राणसंद्ययः | स आह | नात्र
विषये विषादः कार्यः | नृनं स लुब्धो नोपायमन्तरेण वध्यः स्थात् |
उपायेन जयो याद्यिपोस्तावच्च हेतिभिः |
उपायज्ञोऽल्पकायोऽपि न शूरैः परिभूयते || २०९ ||

भक्षियत्वा बहून्मस्यानुत्तमाधममध्यमान् । अतिलौल्याद्रकः कश्चिन्मृतः कर्कटकपहात् ॥ २१०॥ तावूचतुः । कथमेतत् । सोऽब्रबीत् ।

### कथा ७.

अस्ति कस्मिश्चित्पदेशे नानाजलचरसनाथं सरः । तत्र च कृता-

20

तथाची

भयो वक एको वृद्धभावमुपागतो मस्त्यान्व्यापाद्यितुमसमर्थः ।
ततथ क्षुत्कामकण्डः सरस्तीर उपविद्यो मुक्ताफलसदृशैरभुप्रवाहैधरातलमभिषिञ्चनुरोद । एकः कुलीरको नानाजलचरसमेतः समेत्य
तस्य दुःखेन दुःखितः सादरमिदमूचे । माम किमद्य त्वयाहारवृतिर्नानुष्ठीयते । केवलमभुपूर्णनेत्राभ्यां सिनःश्वासेन स्थीयते । स आह । 5
वत्स सत्यमुपलिक्षतं भवता । मया हि मत्त्यादनं प्रति परमवैराग्यतया सांप्रतं प्रायोपवेद्यानं कृतं तेनाहं समीपगतानिप मत्स्याद्या
भक्षयामि । कुलीरकस्तच्छुत्वा प्राह । किं तद्दैराग्यकारणम् । स प्राह ।
वत्स अहमस्मिन्सरसि जातो वृद्धिं गतभ । तन्मयैतच्छुतं यद्दाददावार्षिक्यनावृष्टिः संपद्यते लगा । कुलीरक आह । कस्माक्तच्छुतम् । 10
वक आह । दैवज्ञमुखात् । यतः द्यनैथरो रोहिणीदाकटं भित्त्वा
भीमभ युक्रभ प्रयास्यित । उक्तं च वराहिमिहिरेण ।

यदि रोहिण्याः शकटं भिनत्ति रिवनन्दनो गगणवीथ्याम् ।
इतदश वर्षाणि नदा न हि वर्षति वासचो भूमौ ॥ २११ ॥
तथा च ।

प्राजापत्ये शकटे भिन्ने कृत्वेव पानकं वद्यधा ।

भस्मास्थिशकलकीर्णा कापालमिव व्रतं धत्ते ।। २१२ ॥
तथा च ।

रोहिणीश्वकटमर्कनन्दनश्रेद्धिनत्ति रुभिरोऽथवा शशी । किं वदामि तदनिष्टसागरे संक्षयं जगदशेषमुपैति ॥ २१३ ॥ 20

तदेतत्सरः स्वल्पतीयं वर्तते | शीष्रं शोषं यास्यित | अस्मिञ्शु-प्के यैः सहाहं वृद्धिं गतः सदैव क्रीडितश्चेते सर्वे तीयामावाद्याशं यास्यन्ति | तत्तेषां वियोगं द्रष्टुमहमसमर्थः | तेनैतलायोपवेशानं कृतम् | सांप्रतं सर्वेषां स्वल्पजलाशयानां जलचरा गुरुजलाशयेषु स्वस्वजनिर्नीयन्ते केविश्व मकरगोधाशिशुमारजलहस्तिप्रभृतयः स्वय- 25 मेव गच्छन्ति | अत्र पुनः सरिस ये जलचरास्ते निश्चिन्ताः सन्ति निनाहं विशेषाद्रोदिमि यद्गीजशोषमात्रमध्यत्र नोद्धरिष्यति | ततः स

तदाकर्ण्यान्येषामपि जलचराणां तत्तस्य वचनं निवेदयामास । अथ ते सर्वे भयत्रस्तमनसो मत्स्यकच्छपप्रभृतयस्तमभ्युपेत्य पप्रच्छुः । माम अस्ति कथिदुपायो येनास्माकं रक्षा भवति । बक आह । अस्त्यस्य जलाशयस्य नातिदूर प्रभूतजलसनायं सरः पद्मिनीखण्डमण्डितं यश्च-5 तुर्विदात्यापि वर्षाणामवृष्ट्या न शोषमेति । तद्यदि मम पृष्ठं कथिदा-रोहित तदहं तं तत्र नयामि । अथ ते तत्र विश्वासमापन्नास्तात मानुरु भातरिति बुवाणा अहं पूर्वमहं पूर्वमिति समन्तात्परितस्थु: | सोअप बुष्टादायः क्रमेण तान्पृष्ठमारोप्य जलादायस्य नातिदूरे शिलां समा-साच तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया भक्षयित्वा भूयोऽपि जलादायं समासाच 10 जलचराणां मिथ्यावार्त्तासंदेशकैर्मनांसि रञ्जयन्नित्यामिवाहारवृत्तिम-करोत् । अन्यस्मिन्दिने स कुलीरकेणोक्तः । माम मया सह ते प्रथमः खेहसंभाषः संजातः । तत्वि मां परित्यज्यान्याचयसि । तस्माद्य मे प्राणत्राणं कुरु । तदाकर्ण्य सोअपि दुष्टादायश्विन्तितवान् । निर्विण्णोऽहं मत्स्यमांसादनेन । तद्यौतं कुठीरकं व्यञ्जनस्थाने क-15 रोमि । इति विचिन्त्य तं पृष्ठे समारोप्य तां वध्यशिलामुहिइय प्रस्थितः । कुलीरको अप दूरादेवास्थिपर्वतं शिलाश्रयमवलोक्य मन्स्या-स्थीनि परिज्ञाय तमपृच्छेत् । माम कियहूरे स जलादायः । मदीय-भारेणातिश्रान्तस्त्वं तत्कथय । सोऽपि मन्द्रभीर्जलचरोऽयमिति मत्वा स्यले न प्रभवतीति सस्मितमिदमाह । कुलीरक कुतोऽन्यो जलादायः । 20 मम प्राणयात्रेयम् । तस्मात्स्मर्यतामात्मनो श्रीष्टदेवता । त्वामप्यस्यां शिलायां निक्षिप्य भक्षयिष्यामि । इत्युक्तवि तस्मिन्स्ववदनदंशाइ-येन मृणालनालधवलायां मृदुमीवायां गृहीतो मृतश्च । अथ स तां बक्रभीवां समादाय श्रानैः श्रानेस्तज्जलाशयमाससाद । सर्वेरेव जलचरैः पृष्टः | भोः कुलीरक किनिमित्तस्त्वं पश्चादायातः | 25 कुशलकारणं तिष्ठति । स मातुलोऽपि नायातः । तर्त्कि चिरयसि। वयं सर्वे सोत्युकाः कृतक्षणास्तिष्ठमः । एवं तैरिमहिते कुलीरको अप विहस्योवाच | मूर्काः सर्वे जलचरास्तेन मिथ्यावादिना वञ्चियत्वा नातिदूरे शिलातले प्रक्षिप्य भक्षिताः । तन्मयायुःशेषतया तस्य विश्वास-

घातकस्याभिगायं .ज्ञात्वा पीवेयमानीता । तदलं संभ्रमेण । अधुवा सर्वजलचराणां क्षेमं भविष्यति ॥

अतोऽहं व्रवीमि मक्षयित्वा बहून्मत्स्यानिति ।

वायस आह | मद्र तत्कयय कथं स दुष्टसपें वधमुपेष्यति | शृगाल आह | गच्छतु भवान्किचिन्नगरं राजाधिष्ठानम् | तत्र कस्यापि क्षितिनो राजामात्यादेः प्रमादिनः कनकस्त्रं हारं वा गृहीत्वा तत्को-टरे प्रक्षिप येन सर्पस्तद्वहणेन वध्यते | अथ तत्क्षणात्काकः काकी च तदाकण्यात्मेच्छयोत्पतितौ | तत्रश्च काकी किंचित्सरः प्राप्य यावत्पर्यति तावत्तन्मध्ये कस्यचिद्राजोऽन्तःपुरं जलासन्नं न्यस्तकन-कस्त्रं मुक्तमुक्ताहारवलाभरणं जलकीडां कुरुते | अथ सा वायसी 10 कनकस्त्रमेकमादाय स्वगृहाभिमुखं प्रतस्ये | तत्रश्च कञ्चुकिनो वर्ष-धराश्च तन्नीयमानमुपलक्य गृहीतलगुडाः सत्वरमनुययुः | काक्यपि सर्पकोटरे तत्कनकस्त्रं प्रक्षित्य सुदूरमवस्थिता | अथ यावद्राजपुरुष्पास्तं वृक्षमारुद्य तत्कोटरमवलोकयन्ति तावत्कृष्णसर्पः प्रसारिन्तभोगस्तिष्ठति | तत्तस्तं लगुडप्रहारेण हत्वा कनकस्त्रनमादाय यथा- 15 मिलपितं स्थानं गताः | वायसदंपती अपि ततः परं स्रक्षेन वसतः ।।

अतोऽहं ब्रवीम्युपायेन हि यत्कुर्यादिति । तम्र किंनिदिह बुद्धिमतामसाध्यमस्ति । उक्तं च ।

> यस्य बुद्धिर्वतं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम् । वने सिंहो मरोन्मत्तः द्याद्यकेन निपातितः ॥ २१४ ॥ 20

करटक आह | कथमेतत् | स आह |

## कथा ८.

करिंमश्रिहने भाखरको नाम सिंहः प्रतिवसित स्म | अथासी वीर्यातिरेकाम्नित्यमेवानेकान्मृगदाशकादीन्ज्यापादयचोपरराम | अ-धान्येषुस्तहनजाः सर्वे सारङ्गवराहमहिषशशकादयो मिलित्वा 25 तमभ्युपेत्य प्रोचुः | स्वामिन् किमनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव य- तस्तैवैकेनापि मृगेण तृप्तिर्भवति । तिक्तियतामस्माभिः सह समय-धर्मः । अद्यप्रमृति तवात्रोपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको मृगो भक्षार्थं समेष्यति । एवं कृते तव तावत्याणयात्रा क्रेदां विनापि म-विष्यत्यस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदनं न स्यात् । तदेव राजधर्मोऽनु-ः श्रीयताम् । उक्तं च ।

रानैः रानेश्व यो राज्यमुपभुद्धे यथाबलम् । रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टिं परमां त्रजेत् ॥ २१५ ॥ विधिना मन्त्रयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च । प्रयच्छति फलं भूमिररणीव हुताशनम् ॥ २१६ ॥ प्रजानां पालनं शस्यं स्वर्गकोशस्य वर्धनम् । 10 पीडनं धर्मनाञ्चाय पापायायशसे स्थितम् ॥ २१७ ॥ गोपालेन प्रजाधेनोर्वित्तदुग्धं शनैः शनैः । पालनात्पोषणाद्वाद्यं न्याय्यां वृत्तिं समाचरेत् ॥ २१८ ॥ अजामिव प्रजां मोहाद्यो हन्यात्प्रथिवीपतिः । तस्यैका जायते तृप्तिर्न हितीया कथंचन ॥ २१९ ॥ 15 फलार्थी नृपितर्लोकान्पालयेखनमास्थितः । दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्करानिव ॥ २२० ॥ नुपदीपो धनस्नेहं प्रजाभ्यः संहरम्रिप | अन्तरस्येर्गुणैः ग्रुभ्रैर्रुक्ष्यते नैव केनचित् ॥ २२९॥ यथा गौर्द्दांते काले पाल्यते च तथा प्रजाः । 20 सिच्यते चीयते चैव लता पुष्पफलप्रदा ॥ २२२ ॥ यथा बीजाङ्करः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरक्षितः । फलपढ़ो भवेटकाले तहस्रोकः सरक्षितः ॥ २२३ ॥ हिरण्यधान्यरस्नानि यानानि विविधानि च । तथान्यद्वपि यत्किचित्पजाभ्यः स्यान्महीपतेः ॥ २२४ ॥ 25 लोकानुपहकर्तारः प्रवर्धन्ते नरेश्वराः । लोकानां संक्षयाचैव क्षयं यान्ति न संशयः ॥ २२५ ॥

अथ तेषां तढाकर्ण्य भासुरक आह । अहो सत्यमभिहितं भवद्भिः परं यदि मंगाप्युपविष्टस्यात्र नित्यमेव नैकः थापदः समागमिष्यति तत्तृनं सर्वानिप मसयिष्यामि । अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय निर्वृतिमाजस्तत्रीव वने निर्भयाः पर्यटन्ति । एकश्च प्रतिदिनं क्रमेण याति । वृद्धो वा वैरा-ग्ययुक्तो वा शोकपस्तो वा पुत्रकलवनाशभीतो वा तेषां मध्यास- ं स्याहारार्थं मध्याह्मसमय उपतिष्ठते । अथ कदाचिज्जातिक्रमाच्छ-शकस्य वारः समायातः । स समस्तमृगैः प्रेरितोऽनिच्छन्नपि मन्दं मन्दं गत्वा तस्य वधोपायं चिन्तयन्वेलातिक्रमं कृत्वा व्याकुलितह-दयो यावद्गच्छति तावन्मार्गे गच्छता कृपः संदृष्टः । यावत्कूपोपरि याति तावत्कूपमध्य आत्मनः प्रतिबिम्बं दद्शे । तेन हृदये त्रिन्तितं 10 यद्रव्य उपायोशिस्त । अहं भाद्धरकं प्रकोप्य स्वबुद्धास्मिन्कूपे पात-विष्यामि । अथासी दिनदोषे भाग्नरकसमीपं प्राप्तः । सिंहोऽपि वेला-तिक्रमेण क्षुत्क्षामकण्टः कोपाविष्टः सृक्षणी परिलेलिहद्यविन्तयत् । अहो प्रातराहाराय निःसत्त्वं वनं मया कर्तव्यम् । एवं चिन्तयत-स्तस्य शशको मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्यामे स्थितः । अथ तं 15 पञ्चितात्मा भासरको भर्त्सयज्ञाह । रे शशकाधम एकं तावत्त्वं लघुः प्राप्तोऽपरं वेलातिक्रमेण तदस्मादपराधात्त्वां निपात्य पातः सक-लान्यपि मृगकुलान्युच्छेदियण्यामि । अथ शशकः सविनयं प्रोवाच। स्वामित्रापराधो मम न च सत्त्वानाम् । तच्छ्रयतां कारणम् । सिंह आह | सत्वरं निवेदय यावहंष्ट्रान्तर्गतो न भवसीति | शशक आह | 20 तमस्तमृगैरदा स्वामिञ्जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विश्वाय नतोऽहं. पश्चशशकैः समं प्रेषितः । ततशाहमागच्छचन्तराले महता केनचिदपरेण सिंहेन विवराचिर्गत्याभिहितः । रे क प्रस्थिता यूयम् । भभीष्टदेवतां स्मरत | ततो मयाभिहितम् | वयं स्वामिनो भाग्नरकस्य सिंहस्य सकाश आहारार्थं समयधर्मेण गच्छामः । ततस्तेनाभिहि- <sup>25</sup> नम् । बचेवं तर्हि मदीयमेतद्दनं मया सह समयधर्मेण सर्वैः श्वाप-हैर्वितितव्यम् । चौररूपी स भाग्ररकः । अथ यदि सीऽत्र राजा ततो विश्वासस्थाने चतुरः शशकानत्र धृत्वा तमाहूय द्रुततरमागच्छ येन

20

इयोर्मध्याद्यः कश्वित्पराक्रमेण राजा भविष्यति स सर्वानेतान्मश्राय-ध्यतीति । अतोऽहं तेनादिष्टः स्वामिसकाशमागतः । एतद्वेलाव्यति-क्रमकारणम् । तदत्र स्वामी प्रमाणम् । तच्छुत्वा भाद्यरक आह । भद्र यद्येवं तर्हि सत्वरं दर्शय मे तं चौरसिंहं येनाहं मृगकोपं तस्यो-

<sup>ठ</sup>परि क्षिप्त्वा स्वस्यो भवामि | उक्तं च |

भूमिर्मित्रं हिरण्यं च विषहस्य फलत्रयम् । नास्त्येकमिप यद्येषां न तं कुर्यात्कथंचन ॥ २२६ ॥ यत्र न स्यात्फलं भूरि यत्र च स्यात्पराभवः । न तत्र मितमान्युदं समुत्पाद्य समाचरेत् ॥ २२७ ॥

ग्राशक आह | स्वामिन्सत्यमिदम् | स्वभूमिहेतोः परिभवाच
 युध्यन्ते क्षात्रियाः | परं स दुर्गाश्रयः | दुर्गाक्षिष्क्रम्य वयं तेन विष्क म्भिताः | ततो दुर्गगतो दुःसाध्यो भवति रिपुः | उक्तं च |

न गजानां सहस्रेण न च रुक्षेण वाजिनाम् । यन्कृत्यं सिध्यति राज्ञां दुर्गेणैकेन विमहे ॥ २२८॥

शतमेकोऽपि संधत्ते प्राकारस्थो धनुर्धरः ।
तस्माद्दुर्गे प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविचक्षणाः ॥ २२९ ॥
पुरा गुरोः समादेशाखिरण्यकशिपोर्भयात् ।
शक्रेण विहितं दुर्गे प्रभावाद्दिश्वकर्मणः ॥ २३०॥
तेनापि च वरो दत्तो यस्य दुर्गे स भूपतिः ।

तनापि च वरा दत्ता यस्य दुग स मूपातः । विजयी स्यात्ततो भूमौ दुर्गाणि स्युः सहस्रग्नः ॥ २३१॥

दंष्ट्राविरहितो नागो मदहीनो यथा गजः । सर्वेषां जायते वद्यो दुर्गहीनस्तथा नृपः ॥ २३२ ॥

तच्छुत्वा भास्तरक आह । भद्र दुर्गस्थमिप दर्शय तं चौरसिंहं येन व्यापादयामि । उक्तं च ।

25 जातमात्रं न यः दात्रुं रोगं च प्रदामं नयेत् ।

महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते ॥ २३३ ॥ ।
तथा च ।

उत्तिष्ठमानस्तु परी ने।पेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । समी हि शिष्टैराम्नाना वर्स्स्यन्तावामयः स न ॥ २३४॥ अपि न ।

> उपेक्षितः क्षीणवले(अप शतुः प्रमाददोषात्पुरुषैर्मदान्धेः | साध्योअपि भूत्वा प्रथमं ततोऽसा-वसाध्यतां व्याधिरिव प्रयाति ॥ २३५ ॥

तथा च |

आत्मनः शक्तिमुद्रीक्ष्य मानोत्साहं च यो त्रजेत् । शत्रुन्हिन्त स एकोऽपि क्षत्रियान्मार्गश्रे। यथा ॥ २३६ ॥ १० शशक आह । अस्त्येतत्त्रथापि तस्य सामर्थ्यमिविदित्त्रा न युज्यते गन्तुम् । उक्तं च ।

अविदित्वात्सनः शक्ति परस्य च समुत्त्वुकः |
गच्छन्नभिमुखो बह्नी नाशं यानि पतङ्गवत् || २३७ ||
यो वलाओन्नतं यानि निहन्तुं सबलोऽप्यरिः | 15
विमदः स नित्रोर्तेत शीर्णदन्तो गजो यथा || २३८ ||

भाखरक आह | यद्यप्येवं तथापि त्वं दर्शय तं त्रीरसिंहं यथा व्यापादयामि | राशक आह | यद्येवं तद्यापच्छतु स्वामी | एवमुस्कापे व्यवस्थितः | ततश्च तेनागच्छता यः कृपो हृष्टोऽभूत्तमेव कृपमासाद्य भाखरकमाह | स्वामिन्कस्ते प्रतापं सोढुं समर्थः | त्वां हृष्ट्वा 20
दूरतोऽपि त्रीरसिंहः प्रविष्टः स्वं दुर्गम् | तदागच्छ यथा दर्शयामीति |
भाखरक आह | दर्शय में दुर्गम् | तदनु दर्शितस्तेन कृपः | ततः
सोऽपि मूर्त्वः सिंहः कृपमध्य आत्मप्रतिबिंग्वं जलमध्यगतं हृष्ट्वा
सिंहनादं मुमोत्र | ततः प्रतिशब्देन कूपमध्याद्विगुणतरो नादः
समुर्त्थितः | अथ तेन तं शत्तुं मत्वात्मानं तस्योपिर प्रक्षित्य प्राणाः 25
परित्यक्ताः | शशकोऽपि हृष्टमनाः सर्वमृगानानन्द्य तैः सह प्रशस्यमानो
यथाद्यंतं तत्र वने निवसति स्म ||

अतो इं ब्रवीमि यस्य बुद्धिर्वतं तस्येति ।

तद्यदि भवान्कथयीत तत्त्वैच गत्वा तयोः स्वबुद्धिप्रभावेण मैत्री-भेदं करोमि । करटक भाह । भद्र यद्येवं तार्ह गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु । यथाभिषेतमनुष्ठीयताम् । अथ दमनकः संजीवक-वियुक्तं पिङ्गलकमवलोक्य तत्रान्तरे प्रणम्यामे समुपविष्टः । पिङ्गल-को अपि तमाह । भोः कस्माधिराहृहयसे । दग्नक आह । न किंति-हेवपादानामस्माभिः प्रथोजनं तेन नागच्छामः । तथापि राजप्रयोजन-विनाशमवलोक्य संद्षामानहृदयो व्याकुलतया स्वयमेवाभ्यागतो वक्तुम् । उक्तं च ।

> द्युमं वा यदि वा पापं हेप्यं वा यदि वा पियम् । अपृष्टस्तस्य तङ्कृयाद्यस्य नेच्छेत्पराभवम् ॥ २३९ ॥

अय तस्य साभिपायं वचनमाकर्ण्य पिङ्गलक आह | किं वक्तु-मना भवान् | तत्कथ्यतां यत्कयनीयमस्ति | स ग्राह | देव मंजीवको युष्मत्पादानामुपिर द्रोहबुद्धिरिति | विश्वासगतस्य मम विजन इदमाह | 13 दमनक दृष्टास्य पिङ्गलकस्य सारासारता | तदहमेनं हत्वा सक-लमि मृगाधिपत्यं त्वत्सानिव्यसमन्थितं कारेप्यामि | पिङ्गल-कोऽपि तहस्रसारप्रहारसदृशं दारुणं तहस्यः समाकर्ण्य मोहमुपगतो न किंनिदृत्वे | स दमनकोऽपि तस्य तमाकारमालोक्य चिन्तितवान् | अयं तावत्संजीकनिबद्धरागस्तस्तूनमनेन मन्त्रिणा राजा विनादाम-

20 वाप्स्यतीति । उक्तं च ।

एकं भूमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा
तं मोहाच्छ्रयते मदः स च मदाइास्येन निर्विद्यते ।
निर्विण्णस्य पदं करोति इदये तस्य स्यतन्त्रस्पृहा
स्वातन्त्याच्चपतेः सं राज्यमथवा प्राणानिष च्यावयेत्।।२४०॥
किमत्र युक्तमिति । पिङ्गलकोऽपि चेतनां समासाद्य कथमपि
तमाह । दमनक संजीवकस्तावत्याणसमो भृत्यः स कथं मंमोपिर
द्रोहबुद्धि करोति । दमनक आह । देव भृत्योऽभृत्य इत्यनैकान्तिकमेतत् । उक्तं च ।

15

20

न सोअस्ति पुरुषो राज्ञां यो भ कामयते श्रियम् । अञ्चल्का एव सर्वत्र नरेन्द्रं पर्युपासते । । २४९ ।।

पिङ्गलक आह । भद्र तथापि मम तस्योपरि वित्तवृत्तिर्न वि-कृतिं याति । अथवा साध्विदमुच्यते ।

अनेकदोषदुष्टोऽपे कायः कस्य न वक्षमः ।

कुर्वज्ञपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः ॥ २४२॥

दमनक आह | अत एवायं दोषः | उक्तं च | यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुरारोपयति पार्थिवः |

अकुलीनः कुलीनो वा स श्रियो भाजनं नरः ॥ २४३ ॥

अपरं केन गुणिवद्योषेण स्वामी संजीवकं निर्गुणकमिष निकटे 10 धारयित । अय यद्येवं चिन्तयित महाकायोऽयमनेन रिपून्व्यापाद- यिप्यामि तदस्माच सिध्यित यतेऽयं द्यप्पमोजी देवपादानां द्याच्यो मांसाद्यिनः । तद्रिपुसाधनमस्य साहाय्येन न भवति । तस्मादेनं दूप- यिन्वा हन्यतामिति । पिङ्गलक आह ।

उक्तो भवति यः पूर्व गुणवानिति संसदि ।

तस्य दोषो न वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा ॥ २४४ ॥ अन्यश्च । मयास्य तव वचनेनाभयप्रदानं दत्तम । तस्त्रथं स्वय-

मेव व्यापादयामि । सर्वथा संजीवको ऽयं सुहृदस्माकं न तं प्रति कश्चि-नमन्युरिति । उक्तं च ।

> इतः स देन्यः प्राप्तश्रीनेत एवाईति क्षयम् । विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसांप्रतम् ॥ २४५ ॥ आदौ न वाप्रणयिनां प्रणयो विधेयो दत्तोऽयवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः । उत्किप्य यक्षिपति तस्त्रकरोति रुद्धां

 तह्रोहबुद्धरिप मयास्य त्रिरुदं नाचरणीयम् | दमनक आह | स्वामिन्नेष धर्मी यह्रोहबुद्धेरिप क्षम्यते | उक्तं च |

तुल्यार्थं तुल्यसामर्थ्यं मर्मज्ञं व्यवसायिनम् । अर्धराज्यहरं भृत्यं यो न हन्यात्स हन्यते ॥ २४८ ॥

अपरं त्वयास्य सिक्तत्वात्सर्वो प्राजधर्मः परित्यक्तो राजधर्ममानात्सर्वो अपि परिजनो विरक्ति गतो यतः संजीवकः शब्पमोजी भवान्मांसादस्तव प्रकृतयश्च । यत्तवावध्यव्यवसायवाद्यं कुतस्तासां मांसाशनम् । यद्रहितास्तास्त्वां त्यक्का यास्यन्ति । ततो अपि त्वं विनष्ट एव । अस्य संगत्या पुनस्ते न कदाचिदाखेटके मितर्भविष्यति । उक्तं च ।

यादृदी: सेव्यते मर्त्यो यादृद्यांश्वैव सेवते । कदाचिच्चात्र संदेहस्तादृग्मवित पूरुषः ॥ २४९ ॥ तथा च ।

संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव निजनीपच्चस्थितं राजते । स्वाती सागरशुक्तिसंपुटगतं तज्जायते मौक्तिकं प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संवासतो जायते ॥ २५०॥

तथा च ।

असतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम् । दुर्योधनप्रसङ्गेन भीष्मो गोहरणे गतः ॥ २५२ ॥

अत एव सन्तो नीचसङ्गं वर्जयन्ति । उक्तं च ।

न ह्यविज्ञातशीलस्य प्रदातव्यः परिश्रयः ।

मत्कुणस्य च दोषेण हता मन्दविसर्पिणी ॥ २५२॥

पिङ्गलक आह । कथमेतत् । सोऽब्रवीत् ।

### कथा ९.

25

5

20

अस्ति कस्यचिनमहीपतेर्मनोरमं शयनस्थानम् । तत्र श्वेततरपटयु-

गलमध्यसंस्थिता मन्दिवसर्पिणी यूका प्रतिवसित स्म । सा च तस्य महीपते रक्तमास्वादयन्ती द्धलेन कालं नयमाना तिष्ठति । अन्येशुध तत्र श्रयने कचिद्धाम्यन्निमुखो नाम मत्कुणः समायातः । अथ तं दृष्ट्वा सा विषण्णवदना प्रोवाच । भो अप्रिमुख कुतस्त्वमनानुःचित-स्याने समायातः । तथावन्न कश्चिद्देति तावच्छी प्रं गम्यतामिति । स अभाह । भगवति गृहागतस्यासाधोरिप नैतशुज्यते वक्तुम् । उक्तं च ।

एह्यागच्छ समाश्वसासनिमदं कस्माचिराहृदयसे

का वार्चा अतिदुर्वलोऽसि कुशलं प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात् । एवं नीचजनेऽपि युज्यति गृहं प्राप्ते सतां सर्वदा

धर्मीऽयं गृहमेधिनां निगदितः स्मार्तेर्लघुः स्वर्गदः ॥ २५३ ॥ १० अपरं मयानेकमानुषाणामनेकविधानि रुधिराण्यास्वादितान्याहारहोषात्कदुतिक्ककषायाम्लरसास्वादानि न च कदाचिन्मधुररक्तं समास्वादितम् । तद्यदि त्वं प्रसादं करोषि तदस्य नृपतेर्विविधव्यञ्जनाज्ञपानचोप्यलेद्यस्वाहाहारवज्ञादस्य शरीरे यन्मिष्टं रक्तं संजातं
तदास्वादनेन सौद्यं संपादयामि जिह्नाया इति । उक्तं च ।

रङ्गस्य नृपतेर्वापि जिह्नासौख्यं समं स्मृतम् ।
तन्मात्रं च स्मृतं सारं तद्धं यतते जनः ॥ २५४ ॥
यद्येव न भवेष्ट्रोके कमं जिह्नामतुष्टिदम् ।
तम्र भृत्यो भवेत्किश्चित्कस्यचिह्नशगोऽयवा ॥ २५५ ॥
यदसत्यं वदेन्मत्यों यहासेव्यं च सेवते ।
यहच्छति विदेशं च तत्सर्वमुदरार्थतः ॥ २५६ ॥

तन्मया गृहागतेन बुभुक्षया पीद्यमानेनापि त्वत्सकाशाङ्गोजनं लभ्यम् । तस्र त्वयैकाकिन्यास्य भूपते रक्तभोजनं कर्तुं युज्यते । तस्र्युत्वा मन्दिवसर्पिण्याह । भो मत्कुण अस्य नृपतेर्निद्रावशं गत-स्याहं रक्तमास्वादयामि पुनस्त्वमिमुखश्चपलश्च । तद्यदि मया सह 25 रक्तपानै करोषि तत्तिष्ठ । अभीष्टतररक्तमास्वादय । सोऽब्रवीत् । भगवति एवं करिष्यामि । यावत्त्वं नास्वादयसि प्रथमं नृपरक्तं नाव-नम देवगुरुकृतः श्चापशः स्याद्यदि तदास्वादयामि । एवं तयोः पर-

स्परं वदतोः स राजा तच्छयनमासाद्य प्रद्धप्तः । अथासौ मत्कुणो जिह्नालौल्योत्कृष्टौत्ख्रक्याज्ञापतमपि तं महीपतिमदशत् । अथवा साध्विदमुच्यते ।

स्त्रभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा ।
स्रतप्तमि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम् ॥ २९७ ॥
यदि स्याच्छीतलो विद्वाः शीतांशुर्देहनात्मकः ।
न स्वभावोऽत्र मर्त्योनां शक्यते कर्तुमन्यथा ॥ २५८ ॥

अथासौ महीपतिः सूच्यपविद्ध इव तच्छयनं त्यक्ता तत्क्षणादे-नोत्थितः | अहो ज्ञायतामत्र पच्छादनपटे मत्कुणो यूका वा नूनं 10 तिष्ठति येनाहं दष्ट इति । अथ ये कञ्चुकिनस्तत्र स्थितास्ते सत्वरं प्रच्छादनपटं गृहीत्वा स्क्ष्मदृष्ट्या वीक्षांचक्तः | अत्रान्तरे स मत्कुण-श्रापल्यात्खट्वान्तं प्रविष्टः सा मन्दिवसर्पिण्यपि यक्षसंध्यन्तर्गता तैर्दृष्टा व्यापादिता च ॥

अतोऽहं त्रवीमि न ह्यविज्ञातशीलस्येति ।

एवं ज्ञास्वा त्वयेष वध्यः । नो चेत्त्वां व्यापादयिप्यति । उक्तं च ।

त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन बाह्याश्चाभ्यन्तरीकृताः ।

स एव मृत्युमामोति प्रथा राजा ककुहुमः ।। २५९ ।।

पिङ्गलक आह । कथमेतत् । सोऽब्रवीत् ।

## कथा १०.

20 अस्ति करिंमश्रिष्टनोहेशे चण्डरवी नाम शृगालः । स कदाचि-त्कुषाविष्टो जिह्नालील्याचगरमध्ये प्रविष्टः । अथ तं सारमेया विलोक्य सर्वतः शब्दायमानाः परिधाव्य तीव्रदन्तैर्भक्षायतुमारम्थाः । सोऽपि तैर्भक्ष्यमाणः प्राणभयात्मत्यासचरजकगृहं प्रविष्टः । तत्र नीलीरसप-रिपूर्णमहाभाण्डमासीत् । तत्र सारमेयेराक्रान्तो भाण्डमध्ये पतितः । 25 अथ यावचिष्क्रान्तस्तावचीलीवर्णः संजातः । तत्रापरे सारमेयास्तं शृगालमजानन्तो यथाभीष्टदिशं जग्मुः। चण्डरवोऽपि दूरतरं प्रदेशमा- षाद्य काननाभिमुखं प्रतस्थे न च नीलवर्णेन कदाचित्रिजरङ्गस्स्यज्यते । सक्तं च ।

> वचलेपस्य मूर्खस्य नारीणां कर्कटस्य च । एको महस्तु मीनानां नीलीमचपयोर्यया ॥ २६० ॥

अथ तं हरगलगरलतमालसमप्रभमपूर्व सत्त्वमवलोक्य सर्वे सिंह- विश्वाबद्वीपिवृक्तप्रभृतयोऽरण्यनिवासिनो भयव्याकुलितिचित्ताः समन्ता-स्पलायनिक्रियां कुर्यान्ति कथयन्ति च । न ज्ञायतेऽस्य कीदृग्विचेष्टितं पीरुपं च । तद्दरतरं गच्छामः । उक्तं च ।

> न यस्य चेष्टितं विद्याच कुठं न पराक्रमम् । न तस्य विश्वसेत्याज्ञो यदी च्छेच्छ्यमात्मतः ॥ २६१ ॥ 10

वण्डरवी अप भयव्याकुलितान्विज्ञायेदमाह | भो भोः श्वापदाः किं यृयं मां दृष्ट्वेत संत्रस्ता त्रजथ । तत्र भेतव्यम् । अहं ब्रह्मणाद्य स्वयमेव सृद्वामिहितः । यच्छ्रापदानां कश्विद्राजा नास्ति तत्त्वं मयाद्य सर्वश्वापदम्भुत्वेर्शमिपक्तस्ततो गन्वा तान्सर्वान्परिपालयेति । ततोऽह-मत्रागतः | तन्मम च्छन्नच्छायायां सर्वेरि श्वापदैर्विर्तितव्यम् | अहं 15 क्कृहमो नाम राजा त्रैलोक्येअप संजातः । तच्छुत्वा सिंहव्याप्रपुरः-सराः श्वापदाः स्वामिन्यभो समादिशेति वदन्तस्तं पारेवब्रुः । अथ तेन भिंहस्यामात्यपदवी प्रदत्ता व्याघ्रस्य दाय्यापालकत्वं द्वीपिनस्ताम्बृला-धिकारो वृकस्य द्वारपालकत्वम् । ये चास्मीयाः शृगालास्तैः सहाला-पमात्रमपि न करोति । शृगालाः सर्वेअपि निःसारिताः । एवं तस्य 20 राज्याक्रियया वर्तमानस्य सिंहादयो मृगान्व्यापाद्य नत्पुरतः प्रक्षिपान्त । सं। अप प्रमुधर्मेण सर्वेषां तान्यविभज्य प्रयच्छति । एवं गच्छति काले कदाचिहूरदेशे शब्दायमानाः शृगाला आकर्णिताः । तेषां शब्दं शुन्त्रा पुलकिततेनुरानन्दाश्रुपूर्णनयनस्तारस्वरेण विरोतुमारन्धः । अय ते सिंहादयस्तं तारस्वरमाकर्ण्यं भृगालोऽयमिति मत्वा ठक्कयाधोमुखाः 25 क्षणं स्थित्वा प्रोचुः । भो वाहिता अनेन वयम् । क्षुद्रशृगालोऽयम्। तद्दध्यनामिति । सो अप तदाकण्ये पलायिनुमिच्छंस्तत्र स्थान एव सिंहादिभिः खण्डशः कृतो मृतध ॥

अतो उदं व्रवीमि त्यक्ताश्वाभ्यन्तरा येनेति ।
तदाकण्यं पिज्जलक आह । भो दमनक कः प्रत्ययोऽत्र विषये
यतः स ममोपिर दुष्टबुद्धः । स आह । यद्य ममाप्रे तेन निश्चयः
कृतो यत्प्रभाते पिङ्गलकं विषयामि तद्त्रैव प्रत्ययः । प्रभातेऽवसउ रवेलायामारक्तनयनः स्कुरिताधरो दिशोऽवलोकयन्ननुचितस्थाने।पविष्टस्त्वां क्रूरदृष्टचावलोकयिष्यति । तदेवं ज्ञात्वा यदुचितं तत्कर्तव्यमिति कथित्वा संजीवकसकाशं गतः । तं प्रणम्योपविष्टः ।
संजीवकोऽपि सोहेगाकारं मन्दगत्या समायान्तं तमुहीक्ष्य सादरत-

रमुवाच | भो मित्र स्वागतम् | चिरादृष्टोऽसि | अपि शिवं भवतः | 10 तस्कथय येनादेयमपि तुभ्यं गृहायाताय प्रयच्छामि | उक्तं च |

ते धन्यास्ते विवेकज्ञास्ते ग्रस्या इह भूतले |
आगच्छन्ति गृहे येषां कार्यार्थे द्वहदो जनाः || २६२ ||
दमनक आह | भोः कयं शिवं सेवकजनस्य |
संपत्तयः परायत्ताः सदा चित्तमर्निवृतम् |
स्वजीवितेऽप्यविश्वासस्तेषां ये राजसेवकाः || २६३ ||

तथाच ।

15

20

5

सेवया धनमिच्छद्भिः सेवकैः परय यत्कृतम् ।
स्वातन्त्यं यच्छरीरस्य मूढैस्तद्गि हारितम् ॥ २६४ ॥
तावज्जन्मातिदुःखाय तते। दुर्गतता सदा ।
तत्रापि सेवया वृत्तिरहे। दुःखपरंपरा ॥ २६५ ॥
जीवन्तोऽपि मृताः पश्च श्रूयन्ते किल भारते ।
दरिन्नो व्यापितो मूर्खः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ २६६ ॥
नाभाति सेवयौत्खुक्याद्विनिन्नो न प्रबुध्यते ॥
न निःशङ्कं वचो ब्रूते सेवकोऽप्यत्र जीवति ॥ २६७ ॥
सेवा श्रवृत्तिराख्याता यैर्स्तार्मथ्या प्रजल्पितम् ॥
स्वच्छन्दं चरति श्रात्र सेवकः परश्चासनात् ॥ २६८ ॥
मूश्राय्या त्रद्वाचर्यं च कृश्नत्वं लघु भोजनम् ॥
सेवकस्य यतेर्यद्विद्वीषः पापधर्मजः ॥ २६९ ॥

शीतातपादिकष्टानि सहते यानि सेवकः ।
भनाय तानि चा ि गढि धर्माच्च मुच्यते ॥ २७० ॥
मृदुनातिसुवृत्तेन सुमृष्टेनातिहारिणा ।
मोदकेनापि किं तेन निष्पत्तिर्यस्य सेवया ॥ २७१॥

संजीवक आह । अथ भवान्कि वक्तुमनाः । स आह । मित्र 5 स्वामिनां सचिवानां मन्त्रभेदं कर्तुं न युज्यते । उक्तं च ।

यो मन्त्रं स्वामिनो भिन्द्यात्साचित्र्ये संनियोजितः । स हत्वा नृपकार्यं तत्स्वयं च नरकं व्रजेत् ॥ २७२ ॥ येन यस्य कृतो भेदः सचिवेन महीपतेः । तेनाद्यस्त्रवधस्तस्य कृत इत्याह नारदः ॥ २७३ ॥

तथापि मया तव खेहपाशबद्धेन मन्त्रभेदः कार्यो यतस्त्रं मम ववनेनात्र राजकुले विश्वस्तः प्रविष्टश्च । उक्तं च ।

> विश्रम्भाद्यस्य यो मृत्युमवाप्रीति कथंत्रन | तस्य हत्या तदुत्था सा प्राहेदं वचनं मनुः ॥ २७४ ॥

तत्त्रवोपिर पिङ्गलकोऽयं दुष्टबुिंडः कथितं चाद्यानेन मन्पुरतश्चतु- 15 प्कर्णतया यस्प्रभाते संजीवकं हत्त्रा समस्तमृगपिरवारं निरात्तृप्तिं ने-प्यामि । ततः स मयोक्तः । स्त्रामिन् अयुक्तमिदं यन्मित्रद्रोहेण सं-जीवनं क्रियते । उक्तं च ।

> अपि त्रह्मवधं कृत्वा प्रायश्चित्तेन शुध्यित । तब्हेंण विचीणेंन न कथंतित्वत्वहहृहः ॥ २७५ ॥

ततस्तेनाहं सामर्थेणोक्तः | भो दुष्टबुद्धे संजीवकस्तावच्छप्पभोजी वयं मांसादिानस्तदस्माकं स्वाभाविकं वैरमिति | कयं रिपुरुपेक्ष्यते | तस्मात्सामादिभिरुपायैर्हन्यते | न च हते तस्मिन्दोषः स्यात् | उक्तं च |

> दत्त्वापि कन्यकां वैरी निहन्तव्यो विपश्चिता । अन्योपायैरद्याक्यो यो हते दोषो न विद्यते ॥ २७६ ॥ 25 कृत्याकृत्यं न मन्येत क्षत्रियो बुद्धिसंयुतः । द्युपो वा द्रोणपुत्रेण भृष्टद्युद्धः पुरा हतः ॥ २७७ ॥

तदहं तस्य निश्चयं ज्ञात्वा त्वत्सकाज्ञामुपागतः । सांप्रतं मे नास्ति विश्वासघातकदोषः । तद्यन्ते प्रतिभाति तत्कुरुष्वेति । अय संजीवक-स्तद्वचपातदारुणं वचनं शुन्वा मोहमुपागतः । अय चेतनां लब्ध्वा सवैराग्यमिदमाह । भोः सध्विदमुख्यते ।

5 दुर्जनगम्या नार्यः प्रायेणास्नेहवान्भवति राजा |
कृपणानुसारि च धनं मेघो गिरिदुर्ग्वर्षी च || २७८ ||
अहं हि संमतो राज्ञो य एवं मन्यते कुधीः |
बतीवर्दः स विज्ञेयो विषाणपरिवर्जितः || २७९ ||
वरं वनं वरं मैक्यं वरं भारोपजीवनम् |
वरं व्याधिर्मनुष्याणां नाधिकारेण संपदः || २८० ||
तद्युक्तं मया कृतं यदनेन सह मैत्री विहिता | उक्तं च |
ययोरेव समं विक्तं ययोरेव समं कुतम् |
नयार्मेत्री विवाहश्च न तु पृष्टविपुष्टयोः || २८९ ||

तथाच ।

20

25

15 मृगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ्गैः ।

मूर्वाश्च मूर्वीः स्विधयः स्विधीिमः

समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ॥ २८२ ॥

तदादि गत्वा नं प्रसादयामि तथापि न प्रसादं यास्यति । उक्तं च ।

निमित्तमुह्रिय हि यः प्रकुप्यति

ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदित । अकारणद्वेषपरो हि यो भवे-

स्कर्य नरोज्सी परितोषमेष्यति ॥ २८३ ॥

अहो साधु नेदमुच्यते ।

भक्तानामुपकारिणां परहितव्यापारयुक्तात्मनां सेवासंव्यवहारतत्त्वविदुषां द्रोहच्युनानामि । व्यापत्तिः स्वितिनन्तरेषु नियता सिद्धिर्भवेद्दा न वा

तस्मादम्बुपतेरिवावनिपतेः सेवा सदाशक्विनी | । २८४ | ।

तथा च ।

भाविसम्पेरपकृतमि इत्यतां याति किंचि-च्छाउचादन्यैरपकृतमिप प्रीतये चोपयाति । दुर्पाद्यत्वाचृपतिमनसां नैकभावाश्रयाणां

सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ २८५ ॥ • ३

तत्परिज्ञातं मया यत्पसादमसहमानैः समीपर्वातिभिरेष पिङ्गलकः प्रकोपितः । तेनायं ममादोषस्याप्येवं वदति । उक्तं च ।

तः । तनाय ममादाषस्थाप्यव वदात । उक्त च । प्रभोः प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवकाः ।

सपत्य इव संक्रुद्धाः सपत्याः स्वाकृतेरपि ॥ २८६ ॥

भवति चैवं यहुणवता समीपवार्तना तहुणैरन्येषां प्रसादो न 10 भवति । उक्तं च

> गुणवत्तरपात्रेण च्छाद्यन्ते गुणिनां गुणाः । रात्रो दीपशिखाकान्तिर्न भानाबुदिते सति ॥ २८७ ॥

दमनक आह | भो मित्र यद्येवं तज्ञास्ति त भयम् | प्रकोपितो र्शप स दुर्जनैस्तव वज्ञेनेन प्रसादं यास्यिति | संजीयक आह | भो न 15 युक्तमुक्तं भवता | लघृनामिष दुर्जनानां मध्ये वस्तुं न शक्यते | उपायान्तरं विधाय ने नृनं प्रन्ति | उक्तं च |

बहवः पण्टिताः क्षुद्राः सर्वे मायोपजीविनः | कुर्युः कृत्यमकृत्यं वा उष्ट्रे काकादयो यथा || २८८ || दमनक आह | कथमेतत् | सोऽत्रत्रीत् |

## कथा ११.

अस्ति करिंमश्रिह्नगोहेशे महोत्कटो नाम सिंहः प्रतिवसिति स्म |
तस्य चानुचरा अन्ये द्वीपिवायसगोमायवः सन्ति | अय कदाचित्तैरितर्स्तितो भ्रमद्भिः सार्योद्भष्टः कथनको नामोष्ट्रो दृष्टः | अथ सिंह आह |
अहे अपूर्वमिदं सत्त्वम् | तज्ज्ञायनां किमेतदारण्यकं ग्राम्यं वेति | 25
तच्छुत्वा वायस आह | भोः स्वामिन्माम्योऽयमुष्ट्रनामा जीवविद्रोष-

स्तव भोज्यः । तद्यापाद्यताम् । सिंह आह । नाहं गृहमागतं हन्मि । उक्तं च ।

गृहं शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तमकुतोभयम् । यो हन्यात्तस्य पापं स्याच्छतब्राह्मणघातजम् ॥ २८९ ॥ तदभयप्रदानं दत्त्वा मत्सकाशमानीयतां येनास्यागमकारणं प्र-च्छामि । अथासौ सर्वेरिप विश्वास्याभयप्रदानं दत्त्वा मदोस्कटसका-शमानीतः प्रणम्योपविष्टश्च । ततस्तस्य पृच्छतस्तेनात्मवृत्तान्तः सार्थन भंशासमुद्भवो निवेदितः । ततः सिंहेनोक्तम् । भोः कयनक मा त्वं पामं गत्वा भूयोअप भारोद्दहनकष्टभागी भूयाः । तदत्रारण्ये निर्विश्वङ्को 10 मरकतसङ्ज्ञानि शब्पात्राणि भक्षयन्मया सह सदैव वस | सोऽपि तथेत्युक्ता तेषां मध्ये विचरच कुतोऽपि भयमिति छखेनास्ते । तथा न्येयुर्मदोत्कटस्य महागजेनारण्यचारिणा सह युद्धमभवत् । ततस्तस्य दन्तमुसलप्रहारैव्यया संजाता । व्यथितः कथमपि प्राणैर्न वियुक्तः। अथ शरीरासामर्थ्याच कुत्रचित्पदमाप चिलतुं शक्नोति । ते सर्वे का-15 काहयो प्र्यमभुत्वेन क्षुधाविष्टाः परं दुःखं भेजुः । अथ तान्सिहः प्राह । भो अन्विष्यतां कुत्रचिन्कित्रित्सत्त्वं येनाहमेतामपि दशां पाप्रस्तद्धत्वा युष्मद्रोजनं संपादयामि । अथ ते चत्वारो अपि भ्रमितुमारच्धा यावच र्किचित्सच्त्रं पदयन्ति नावद्वायसद्यागालौ परस्परं मन्त्रयतः । द्यागाल आह | भो वायस किं प्रभूतभ्रान्तेन | अयमस्माकं प्रभोः कथनको 20 विश्वस्तस्तिष्ठति । तदेनं हत्वा प्राणयात्रां कुर्मः । वायस आह । यु-क्तमुक्तं भवता परं स्वामिना तस्याभयप्रदानं दक्तमास्ते न वध्योऽय-मिति | शृगाल आह | भो वायस अहं स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा स्वामी वधं करिष्यति । तत्तिष्ठन्तु भवन्तोऽत्रैव याव-दहं गृहं गंत्वा प्रभोराज्ञां गृहीत्वा चागच्छामि । एवमभिधाय सत्वरं 25 सिंहमुप्रस्थितः । अथ सिंहमासा**धे**दमाह । स्वामिन्समस्तं वनं भ्रान्त्वा वयमागताः । न किंचित्सत्त्वमासादितम् । तिल्कं कुर्मी वयम् । संप्रति वयं बुभुक्षया पदमिप चलितुं न शक्तुमः | देवोऽपि पथ्याशी वर्तते | तद्यदि देवादेशो भवति तत्कथनकपिशितेनाद्य पथ्यक्रिया क्रियते ।

15

अथ सिंहस्तस्य तहारुणं वचनमाकर्ण्य सकोपिमदमाह | धिक्पापाधम वश्चेत्रं भूयोऽपि वदसि ततस्त्वां तत्क्षणेन विधव्यामि यतो मया तस्या-भयं दत्तम् । तत्कयं व्यापादयामि । उक्तं च ।

न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चाच्चदानं हि तथा प्रदानम् । यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं

सर्वप्रदानेप्वभयप्रदानम् ॥ २९० ॥

तच्छुत्वा शृगात आह | स्वामिन्यद्यभयप्रदानं दत्त्वा वधः क्रियते तदेष दोषो भवति | पुनर्यदि देवपादानां भक्त्या स आन्मनो जीवि-तन्त्र्यं प्रयच्छति तच्च दोषः | ततो यदि स स्वयमेवात्मानं वधाय 10 नियोजयित तद्वध्योऽन्यथास्माकं मध्यादेकतमो वध्य इति यतो देव-पादाः पथ्याशिनः क्षुचिरोधादन्त्यां दशां यास्यन्ति | तत्किमेतैः पाणेरस्माकं ये स्वाम्यर्थे न यास्यन्ति | अपरं पश्चाद्य्यस्माभि-विद्विप्रवेशः कार्यो यदि स्वामिपादानां किंचिदनिष्टं भविष्यति | उक्तं च |

> यस्मिन्कुले यः पुरुषः प्रधानः स सर्वयतेः परिरक्षणीयः । तस्मिन्त्रिनष्टे स्वकुलं विनष्टं न नामिभङ्गे द्वारका वहन्ति ॥ २९१॥

तदाकर्ण्य मदोत्कट आह | यद्येवं तत्कुरुप्य यद्गोचते | तच्छुत्वा स सत्वरं गत्वा तानाह | भोः स्वामिनो महत्यवस्था वर्तते निर्कं 20 पर्यटिनेन | नेन विना को ज्वास्मान्रक्षयिप्यति | तद्गत्वा तस्य क्षुहोः षात्परलोकं प्रस्थितस्थात्मद्वारीरदानं कुर्मो येन स्वामिप्रसादस्यानृणतां गच्छामः | उक्तं च |

आपदं प्राप्त्रयास्त्वामी यस्य भृत्यस्य जीवतः ।
प्राणेषु विद्यमानेषु स भृत्यो नरकं त्रजेत् ॥ २९२ ॥ 25
इति श्रुत्वा ते सर्वे बाष्पपूरितदृशो मदोस्कटं प्रणम्योपविष्टाः ।
तान्दृष्ट्वा मदोस्कट आह । भोः प्राप्तं दृष्टं वा किंचित्सस्त्वम् । अथ
देषां मध्यास्काकः प्रोवाच । स्वामिन्वयं तावस्सर्वत्र पर्यटिताः परं न

किंचिरसत्त्वमासादिनं वष्टं वा । तद**रा मां भक्षयित्वा प्राणान्धार**यतु स्वामी येन देवस्याप्यायना भवति ममपुनः स्वर्गपाप्तिरिति । **उक्तं** च ।

स्वाम्यर्थे यस्त्यं नद्याणान्भृत्यो भक्तिसमन्वितः । स परं पदमाप्नोति जरामरणर्वाजनम् ॥ २९३ ॥

तच्छुत्वा शृगाल आह | भोः स्वल्पकायो भवान् | भवद्रक्षणा-त्स्वामिनस्तावत्प्राणयात्रा न भवत्यपरो दोषश्च तावत्समृत्पद्यते | उक्तं च | काकमांसं शुनोच्छिष्टं स्वल्पं तद्दि दुर्वलम् | भक्षितेनापि किं तेन तृप्तिर्येन न जायते ॥ २९४ ॥

तर्हाश्चेता स्वामिभक्तिर्भवता गतं चानृष्यं भर्तृपिण्डस्य प्राप्तश्चोभय-10 लोके साधुवादः | तदपसरामतः | अहं स्वामिनं विज्ञापयामि | तथानुष्ठिते ग्रृगालः सादरं प्रणम्योपविष्टः | स्वामिन्मां भक्षयित्वाद्य प्राणयात्रां विधाय ममोभयलोकपाप्तिं कुरु | उक्तं च |

> स्त्राम्यायत्ताः सदा प्राणा भृत्यानामर्जिता धनैः । यतस्ततो न दोषोस्ति तेषां प्रहणसंभवः ॥ २९५ ॥

अथ तच्छुत्वा द्दीप्याह | भोः साधृक्तं भवता पुनर्भवानिप स्वल्प-कायः स्वजातिश्च नखायुभत्वादमस्य एव | उक्तं च |

नाभक्ष्यं भक्षयेत्याज्ञ: प्राणैः कण्ठगतैरिप ।
विशेषात्तविप स्तोकं लोकद्वयविनाशकम् ॥ २९६ ॥
तहर्शितं त्वयात्मनः कौलीन्यम् । अथवा साधु चेदमुच्यते ।
एतदर्थे कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् ।

एतदथ कुलोनीना नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् । आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम् ॥ २९७ ॥ .

तदपसरामतो येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि । तथानुष्ठिते द्वीपी प्रणस्य मदोत्कटमाह । स्वामिन्क्रियतामद्य मम प्राणैः प्राणयात्रा दीयतामक्षयो वासः स्वर्गे मम विस्तार्थतां क्षितितले प्रभूतं यदा इति

25 तज्ञात्र विस्मयः कार्यः । उक्तं च ।

20

मृतानां स्त्रामिनः कार्ये भृत्यानामनुवर्तिनाम् । भनेत्स्वर्गेऽक्षयो वासः कीर्तिथ धरणीतले ।। २९८ ॥ तच्छुत्वा कथनकश्चिन्तयामाक्ष | एतेस्तावर्त्सर्वेरिप शोभावाक्या-न्युक्तानि न चैकोर्डप स्वामिना विनाशितः | तदहमपि प्राप्तकालं वक्ष्यामि चित्रकं येन महचनमेते त्रयोर्डप समर्थयन्ति | इति निश्चि-त्य प्रोवात्र | भोः सत्यमुक्तं भवता परं भवानिप नखायुषः | तत्कथं भवन्तं स्वामी भक्षयति | उक्तं न |

मनसापि स्वजात्यानां योऽनिष्ठानि प्रचिन्तयेत् ।
भवन्ति तस्य तान्येव इह लोके परत्र च ॥ २९९ ॥
तदपसराप्रतो येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि । तथानुष्ठिते कथनकांऽपे स्थित्वा प्रणम्योवाच । स्वामिन् एतेऽभक्ष्यास्तव तन्मम प्राणैः
प्राणयात्रा विधीयतां येन ममोभयलोकप्राप्तिर्भवति । उक्तं च ।

न यज्वानोर्भप गच्छन्ति तां गितं नेव योगिनः । यां यान्ति प्रोज्झितप्राणाः म्वाम्यर्थे सेवकोत्तमाः ॥ ३०० ॥ एवमभिहिते ताभ्यां ज्युगालचित्रकाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः कथ-नकः प्राणानत्याक्षीत् । ततश्च तैः क्षुद्रपण्डितैः सर्वैर्भक्षितः ॥

अतोऽहं त्रवीमि बहवः पण्डिताः क्षुद्रा इति ।

तद्भद्र क्षुद्रपश्चितारोऽयं राजा मया संपरिकल्पितः । उक्तं न । अद्युद्धपद्यतौ राज्ञि जनता नानुरज्यते ।

यथा गृधसमासज्ञः कलहंसः समाचरेत् ॥ ३०१ ॥ तथा च ।

गृधाकारो अपि सेव्यः स्याद्धंसाकारैः सभासदैः । 20 हंसाकारो अपि संत्याज्यो गृधाकारैः स तैर्नृपः ॥ ३०२॥ तम्नूनं ममोपरि केनिच्हुर्जनेनायं प्रकोपितः । तेर्नेवं वहित । अथवा भवत्येतत् । उक्तं च ।

कर्णविषेण च भगः किं किं न करोति बालिशो लोकः । क्षपणकतामि धत्ते पिबति सुरां नरकपालेन ॥ ३०३ ॥ ४० अधिवा साध्विदमुच्यते ।

पादाहतोऽपि दृढदण्डसमाहतोऽपि यं दंष्ट्या स्प्रशति तं किल हन्ति सर्पः।

20

कोऽप्येष एव पिद्युनोममनुष्यधर्मः कर्णे परं स्पृदाति हन्ति परं समूलम् ॥ ३०४॥ तथा च ।

अहो खलभुजङ्गस्य विपरीतवधक्रमः ।

कर्णे लगित चान्यस्य प्राणैरन्यो वियुज्यते | १९५ | तदेवं गतेऽपि किं कर्तव्यामित | अहं त्वां ख्रुहद्भावात्प्रच्छामि | दमनक आह | तहेशान्तरगमनं युज्यते नैवंविधस्य कुस्वामिनः सेवां विधातुम् | उक्तं च |

गुरोरप्यवितप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथमतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ ३०६ ॥ १

संजीवक आह । अस्त्वेतत्परं स्वामिनि कुपिते गन्तुं न शक्यते न चान्यत्र गतानामिप निर्वृतिर्भवति । उक्तं च ।

> महतां योऽपराध्येत दूरस्थोऽस्मीति नाश्वर्सेत् । दीर्षी बुद्धिमतो बाहु स ताभ्यां हन्ति हिसितः ।। ३०७ ॥

15 तद्युदं मुक्का मे नास्त्यन्यच्छ्रेयस्करम् । उक्तं च । न तान्द्यतीर्थेस्तपसा च ठोका-

न्स्वर्गेषिणो दानशतैः सुवित्तैः ।

क्षणेन यान्यान्ति रणेषु धीराः

प्राणान्समुज्झन्ति हि ये खशीलाः ॥ ३०८ ॥

मृतेः संप्राप्यते स्वर्गो जीवद्भिः कीर्तिरुत्तमा । तदुभावपि ग्रुराणां गुणावेती न दुर्रुभी ।। ३०९ ।। तथा च ।

होमार्थिविविधपदानविधिना सद्दिपवृन्दार्चनै-

र्वज्ञैर्भूरिस्द्रदक्षिणैः स्वविहितैः संप्राप्यते यत्फलम् ।

🛂 सत्तीर्थाभमवासहोमनियमैथान्द्रायणाचैः कृतैः

पुम्भिस्तत्फलमाहवे विनिहतैः संप्राप्यते तत्क्षणात् ॥ ३ ५०॥ ४ त दाकण्ये दममकश्चिन्तयामास । तद्युद्धाय कृतनिश्चयोऽयं दृश्यते दुरात्मा । तद्यदि कदाचित्तीक्षणशुङ्गाभ्यां स्वामिनं प्रहरिष्यति तन्म- हाननर्थः संपत्स्यते | तदेनं भूयोअप स्वबुद्धा प्रबोध्य तथा करोमि यथा देशान्तरगमनं करोति | आह च | भो मित्र सम्यगभिहितं भव-ना परं किंतु कः स्वामिभृत्ययोः संयामः | उक्तं च |

> बलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा किलात्मानं प्रगोपयेत् । बलवद्गिश्व कर्तव्या शरचन्द्रमकाशता ॥ ३११ ॥

अन्यच् ।

दात्रोर्बलमविज्ञाय वैरमारभते तुयः । स पराभत्रमागोति समुद्रष्टिद्दिभादिव ॥ ३१२॥ संजीवक आह । कथमेनन् । सोऽज्ञवीन् ।

# कथा १२.

10

5

करिंमशित्समुद्रैकढेशे टिड्डिमदंपती वसतः । ततो गच्छति काल ऋतुसमयमासाद्य टिड्डिभी गर्भमाधन्त । आसचप्रसवा सती टिड्डिभ-मृत्रे । भोः कान्त मम प्रसवसमयो वर्तते तिष्टिचिन्त्यतां किमिष निरुपद्रवं स्थानं येन तत्राहमण्डकमोक्षणं करोमि । टिड्डिभ आह । भद्रे रम्योऽयं समुद्रप्रदेशः । नदनैव प्रसवः कार्यः । सा प्राह । अत्र पूर्णमा- 15 दिने समुद्रयेला चटिन । सा मन्तगजेन्द्रानप्याकर्षति । तह्रमन्यत्र किंचित्स्थानमन्विष्यताम् । तच्छुत्वा विहस्य टिड्डिभ आह । भद्रे न युक्तमुक्तं भवत्या। का मात्रा समुद्रस्य यो मम दृषयिष्यित प्रसृतिम् । निर्हेशव्धात्रैव गर्भ मुद्ध । उक्तं च ।

यः पराभवसंप्राप्तः स्वस्थानं संत्यजेक्षरः । 20 तेन चेत्पुत्रिणी माता तद्वन्थ्या केन कथ्यते ॥ ३१३ ॥ तच्छुत्वा समुद्रश्चिन्तयामास । अहो गर्वः पक्षिकीटस्यास्य । अ-थया साध्विदमुच्यते ।

उत्सिप्य टिष्टिभः पादावास्ते भङ्गभयाह्यः । स्विचत्तकल्पितो गर्वः कस्य नात्रापि विद्यते ॥ ३९४॥ नन्मयास्य प्रमाणं कुतृहलादपि द्रष्टव्यम् । किं ममैषोऽण्डापहारे

20

95

कृते करिष्यति । इति चिन्तयित्वा स्थितः । अथ प्रसवानन्तरं प्राणया-त्रार्थे गतायाष्टिहिभ्याः समुद्रो वेलाव्याजेनाण्डान्यपजहार । अथायाता सा टिहिभी प्रसवस्थानं ग्रून्यमवलोक्य प्रलपन्ती टिहिभमूचे । भो मूर्ष्व कथितमासीन्मया ते यत्समुद्रवेलयाण्डानां विनाशो भविष्यति तहु-५ रतरं त्रजावः परं मृहतयाहंकारमाश्रित्य मम वचनं न करोपि । अथवा साध्विदमुच्यते ।

द्धहर्दा हितकामानां न करोतीह यो वचः । स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्टाद्धष्टो विनश्यति ॥ ३१५॥ टिट्टिम आह । कथमेतन् । सात्रवीन् ।

## कथा १३.

अस्ति कस्मिश्चिक्तालाशये कम्बुपीयो नाम कच्छपः । तस्य संकटिवकटनाम्नी मित्रे इंसजातीये परमखेहमाश्रिते । तौ च इंसौ सरस्तीरमासाद्य तेन सहानेकदेवार्षमहर्षीणां कथाः कृत्वास्तमनवेलायां
स्वनीडसंश्रयं कुरुतः । अथ गच्छित कालेज्नावृष्टिवशात्सरः शनैः
विश्वाने शोषमगमत् । ततस्तदुःखदुःखितौ तावूचतुः । भो मित्र जम्बालशेषमेतत्सरः संजातं तत्कथं भवान्भविष्यतीति व्याकुलत्वं नौ हिद्
वर्तते । तच्छुत्वा कम्बुपीव आह । भोः सांप्रतं नास्त्यस्माकं जीवितव्यं जलाभावात् । तथाप्युपायश्चिन्त्यतामिति । उक्तं च ।

त्याज्यं न पैर्यं विधुरेशि काले पैर्यात्कदाचिद्गतिमामुयात्सः । यथा समुद्रेशि च पोतमङ्गे सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव ॥ ३१६॥ ४

अपरं च |

मित्रार्थे बान्धवार्थे च बुद्धिमान्यतते सदा |

जातास्वापत्स यत्नेन जगादेदं वची मनुः || ३१७ ||

तदानीयतां काचिद्दृढरज्जुर्रुषु काष्टं वान्विष्यतां च प्रभूतजलस-

नायं सरो येन मया मध्यपदेशे दन्तैर्गृहीते सित युवां कोटिमागयो-स्तत्काष्ठं मया सिहतं संगृह्य तस्सरो नययः | तावूचतुः | मो मित्र एवं करिष्यावः परं भवता मीनव्रतेन भाव्यं नो चेत्तव काष्ठात्पातो भविष्यति | तथानुष्ठिते गच्छता कम्बुपीवेणाधोभागव्यवस्थितं किंचि-त्पुरमालोकितम् | तत्र ये पौरास्ते तथा नीयमानं विलोक्य सिवस्म- उ यमिदमूनुः | अहो चक्राकारं किमिप पिक्षभ्यां नीयते | पद्यत पद्यत | अथ तेषां कोलाहलमाकर्ण्य कम्बुपीव आह | मोः किमेष कोलाहल इति वक्तुमना अर्थोक्ते पतितः पौरेः खण्डशः कृतश्च | अनोऽहं व्रवीमि सुहदां हितकामानामिति ||

तथाच ।

10

अनागतिवधाता च प्रत्युत्पचमतिस्तया । द्वावेती सुखमेधेते यद्भविष्यो विनर्यात ॥ ३१८ ॥ टिट्टिम आह । कथमेतन् । साब्रवीत् ।

## कथा १४.

कस्मिश्रिज्जलाद्यायेऽनागतिवधाता प्रत्युत्पन्नमितर्यद्भविष्यश्चेति त्रयो 13 मत्स्याः सन्ति । अय कदाचित्तं जलाद्यायं दृष्ट्वागच्छद्भिम्तस्यजीवि-भिरुक्तं यदहो बहुमत्स्योऽयं दृदः कदाचिदिप नास्माभिरन्वेषितः । तदबाहारवृत्तिः संजाता संध्यासमयश्च संभूतस्ततः प्रभातेऽत्रागन्त-व्यमिति निश्चयः । अतस्तेषां तत्कुलिद्यापातोपमं वचः समाकर्ण्याना-गतविधाता सर्वान्मत्स्यानाह्रयेदमूचे । अहो श्रुतं भवद्भिर्यन्मत्स्य- 20 जीविभिरभिहितम् । तद्रात्राविप किंचिद्रस्यतां सभीपवर्ति सरः । उक्तं च ।

> भशक्तिविलनः शत्रोः कर्तव्यं प्रपलायनम् । संश्रितव्योऽथवा दुर्गी नान्यां तेषां गतिर्भवेत् ॥ ३१९ ॥

तम्नुनं प्रभातसमये मत्स्यजीविनोऽत्र समागम्य मत्स्यसंक्षयं करि- 25 प्यन्ति । एतन्मम मनसि वर्तते । तम्र युक्तं सांप्रतं क्षणमप्यत्राव-स्यातुम् । उक्तं च ।

15

विद्यमाना गतिर्थेषामन्यत्रापि सुखावहा । ते न परयन्ति विद्यांसी देशभद्गः कुलक्षयम् ॥ ३२० ॥

तदाकर्ण्य प्रत्युत्पन्नमतिः पाह | अहो सत्यमभिहितं भवता | ममाप्यभीष्टमेतत् । तदन्यत्र गम्यतामिति । उक्तं च ।

परदेशभयाद्गीता बहुमाया न्पंसकाः । स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः ॥ ३२१ ॥ यस्यास्ति सर्वत्र गतिः स कस्मा-त्स्वदेशरागेण हि याति नाशम् । तातस्य कूपो श्यमिति ब्रुवाणाः

क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति ॥ ३२२ ॥

अथ तत्समाकर्ण्य प्रोम्नैविहस्य यद्गविष्यः प्रोवाच । अहो न भवद्भचां मन्त्रितं सम्यगेतिहिति यतः किं वाङ्गात्रेणापि तेषां पितृपै-तामहिकमेतत्सरस्त्यक्तं युज्यते । तद्यद्यायुःक्षयोअस्त तदन्यत्र गता-नामपि मृत्युर्भविष्यत्येव । उक्तं च ।

> अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं खरक्षितं दैवहतं विनइयति । जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोअप गृहे विनदयति ॥ ३२३ ॥ ।

तदहं न यास्यामि | भवद्गचां च यत्यतिभाति तत्कार्यम् | अथ 20 तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वानागतविधाता प्रत्युत्पचमतिश्च निष्कान्तौ सह परिजनेन । अथ प्रभाते तैर्मत्स्यजीविभिर्जालैस्तज्जलाशयमालोद्य यद्भविष्येण सह जलादायो निर्मत्स्यतां नीतः । अतोऽहं ब्रवीम्यनाग-तविधाता चेति ॥ तच्छुत्वा टिप्टिम आह । भद्रे किं मां यद्भविष्य-सद्भं संभावयिष्यसि । तत्पर्य मे बुद्धिप्रभावं यावदेनं दुष्टसमुद्रं 25 शोषयामि । टिहिभ्याह । अही कस्ते समुद्रेण सह वियहः । तन युक्त मस्योपरि कोपं कर्तुम् । उक्तं च यतः ।

```
्पंसामसमर्थानामुपद्रवायात्मनौ भवेत्कोपः।
       पिडरं कथदतिमात्रं निजपार्श्वानेव दहतितराम् ॥ ३२४ ॥ ·
   तथा च !
       भविदित्वात्मनः शक्ति परस्य च समुत्युकः।
       गच्छच्चभिमुखो नादा याति वह्नौ पतङ्गवत् ॥ ३२५॥ · 5
   टिष्टिम आह । प्रिये मा मैवं वद । येषामुत्साहदाक्तिर्भवति ते
स्त्रल्पा अपि गुरूनपि विक्रमन्ते | उक्तं च |
       विशेषात्परिपूर्णस्य याति श्रात्रोरमर्षणः ।
       आभिमुख्यं शशाङ्कस्य यथाचापि विधुत्दः ॥ ३२६ ॥
   तथाच ।
                                                             10
       प्रमाणाद्धिकस्यापि गण्डदयाममदच्युतेः ।
       पदं मूर्धि समाधत्ते केसरी मत्तवन्तिनः ॥ ३२०॥
   तथाच ।
       बालस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूभृताम् ।
       तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते ॥ ३ २८ ॥
   तदनया चञ्चास्य सकलं तोयं शुष्कस्थलतां नयामि । टिट्टिभ्याह ।
भोः कान्त यत्र जाह्नवी नवनदीश्चातानि गृहीत्वा नित्यमेव प्रविश्वाति
तथा सिन्धुध तत्कथं त्वमष्टादशनदीशतैः पूर्यमाणं तं विमुषवाहिन्या
चन्त्रा शोषविष्यति । तत्किमश्रदेवेनोक्तेन । टिट्टिभ आह । प्रिये ।
       अनिर्वेदः श्रियो मूलं चञ्जुर्मे लोहसंनिभा |
       अहोरात्राणि दीर्घाणि समुद्रः किं न शुष्यति ॥ ३२९ ॥
       दुरिभगमः परभागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम् ।
       जयित तुलामधिरूढो मास्वानपि जलदपटलानि ॥ ३३०॥
   टिट्टिभ्याइ। यदि त्वयावइयं समुद्रेण सह वैरानुष्ठानं कार्यं तद-
न्यानिप विहगानाहूय सुहज्जनसहित एवं समाचर । उक्तं च ।
      बह्नामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः ।
       तृणैरावेष्टचते रज्जूर्यया नागोअप बध्यते ॥ ३३१ ॥
```

तथा च |

चटकाकाष्ठकूटेन मिसकार्दुरैस्तथा | महाजनिवरोधेन कुञ्जरः प्रलयं गतः || ३३१ || टिट्टिभ आह | कथमेतन् | सा प्राह |

कथा १५.

किस्भिश्वह नोहेशे चटक दंपती तमालत रुक्त तिन्त्यो प्रतिवसतः । अय गच्छता कालेन संतित स्मवत् । अन्यस्मिन्नहिन प्रमत्तो गजः किथतं तमाल वृक्षं धर्मार्ते रुष्ठायार्थी समाभितः । ततो मदोत्कर्षात्तां तस्य शाखां चटकाक्तान्तां पुष्करामेणाकृष्य बमञ्ज । तस्या भङ्गेन वटकाण्डानि सर्वाणि विशीर्णानि । आयुःशेषतया च चटका कथमिप प्राणिनं वियुक्ता। अय साण्डमङ्गामिमृता प्रलापान्कुर्वाणा न कर्यं-विदितिष्ठत् । अत्रान्तरे तस्यास्तान्त्रलापाञ्भुत्वा काष्टकूरो नाम पक्षी तस्याः परमद्धकृत्वदुः खदुः खितो अथेत्य तामुवाच । भवति किं वृथा प्रलापेन । उक्तं च ।

15 नष्टं मृतमतिक्रान्तं नानुशोचन्ति पण्डिताः |
पण्डितानां च मूर्खाणां विदेशेषोऽयं यतः स्मृतः || ३३३ ||
तथा च |

अशोच्यानीह भूतानि यो मूहस्तानि शोचिति | स दुःखे लमते दुःखं द्वावनर्थी निषेवते || ३३४ || ४

20 अन्यच |

श्रेष्माशु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो मुङ्क्ते यतोऽवशः ।
तस्माञ्च रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नतः ॥ ३३५ ॥
चटका प्राह । अस्त्वेतत् । परं दुष्टगजेन मदान्मम संतानक्षयः
कृतः । तद्यदि मम त्वं सहत्सत्यस्तदस्य गजापसदस्य कोऽपि वधो25 पायश्चिन्त्यो यस्यानुष्ठानेन मे संतिनाशादुःखमपसरति । उक्तं च ।
आपदि येनोपकृतं येन च हिसतं दशास्त्र चान्त्यास्त्र ।
उपकृदपकृदिप च तयोर्यस्तं पुरुषं परं मन्ये ॥ ३३६ ॥

काष्टकूट आह । भवित सत्यमिभिहितं भवत्या । उक्तं च । स छहद्यसने यः स्यान्स पुत्नो यस्तु भिक्तमान् । स भृत्यो यो विभेयज्ञः सा भार्या यत्र निर्वृतिः ॥ ३३७ ॥ -

तत्परय मे बुद्धिप्रभावम् । परं ममापि सुहद्भृता वीणारवा नाम मक्षिकास्ति । तत्तामाहूयागच्छामि येन स दुरात्मा दुष्टगजो हन्यते । ऽ अथासौ सह चटकया मक्षिकामासाद्य प्रोवाच । भद्रे ममेष्टेयं चटका केनचिहुष्टगजेन पराभूताण्डस्फोटनेन । तत्तस्य वधोपायमनुतिष्ठतो मे साहाय्यं कर्तुमहंसि । मक्षिकाप्याह । भद्र किमुच्यतेऽस्र विषये । उक्तं च ।

पुनः प्रत्युपकाराय मित्राणां क्रियते प्रियम् । 30 यत्पुनर्मित्रमित्रस्य कार्यं मित्रैर्न किं कृतम् ॥ ३३८॥ सत्यमेतत् । परं ममापि भेको मेवनादो नाम मित्रं तिष्ठति । तमप्याह्य यथोचितं कुर्मः । उक्तं च ।

हितैः साधुसमाचारैः शास्त्रज्ञैर्मितशास्त्रिभः । कथंचित्र विकल्पन्ते विद्वद्गिधन्तिता नयाः ॥ ३३९ ॥ 15

अथ ते त्रयोऽपि गत्वा मेघनादस्याप्रे पूर्व वृत्तान्तं निवेद्य तस्युः । अथ स प्रोवाच । कियन्मात्रो गजो वराको महाजनस्य कुपितस्य । तन्मदीयो मन्त्रः कर्तब्यः । मिक्षके त्वं गत्वा मध्याह्मसमये तस्य मदोत्कटस्य गजस्य कर्णे वीणारवसदृशं शब्दं कुरु येन अवणसु- खठालसो निमीलितनयनो भवति । ततथ काष्ठकूटचन्त्र्या स्फोटितनय- २० नोऽन्धीमूतस्तृषातो मम गर्नतटाश्रितस्य सपरिकरस्य शब्दं अन्वा जलाश्यं मत्वाभ्येति । ततो गर्नमासाद्य पतिष्यति पञ्चत्वं यास्यति चेति । एवं समवायः कर्तब्यो यथा वैरसाधनं भवति । अथ तथा- नुष्ठिते स मत्त्राजो मिक्षकागेयाश्रवणसुखास्मिनीलितनयनः पश्चात्का- छकूटदत्वक्षुर्मध्याद्मसमये आम्यन्मण्डूकश्च्दानुसारी गच्छन्महर्तो २० गर्नामासाद्य पतिनो मृतथ ॥ अतोऽहं ब्रवीमि चटकाकाष्ठकूटेनेनि । टिष्टिम आह । भद्रे एवं भवत् । सुदृहर्गसमुदायेन समुद्रं शोष-

विष्यामीति निश्चित्य बकसारसमयूरादीन्समाहूय प्रोवाच | भोः पराभूतोऽहं समुद्रेणाण्डकापहारेण तिबन्त्यतामस्य शोषणोपायः | ते संमन्त्य प्रोचुः | अशक्ता वयं समुद्रशोषणे तिर्के वृथा प्रयासेन | उक्तं च |

अवलः प्रोच्चतं दात्रुं यो याति मदमोहितः ।
 युद्धार्थं स निवर्तेत दीर्णदन्तो गजो यथा ।। ३४० ।।

तदस्माकं स्वामी वैनतेयोऽस्ति | तत्तस्मै सर्वमेतत्परिभवस्थानं निवेषाते येन स्वजातिपरिभवकुपितो वैरानृण्यं गच्छति | अथवात्रा-वलेपं करिष्यति तथापि नास्ति वो दुःखम् | उक्तं च |

तद्यामो वैनतेयसकादा यतोऽसावस्माकं स्वामी | तथानुष्टिते सर्वे ते पक्षिणो विवर्णवदना बाष्पपूरितदृशो वैनतेयसकाशमुपेत्य करुणस्वरेण फूत्कर्तुमारब्धाः | अहो अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम् | अधुना सदाचारस्य 15 टिड्डिभस्य भवति नाथे सति समुद्रेणाण्डान्यपदतानि | तत्यनष्टमधुना पक्षिकुलम् | अन्येऽपि स्वेच्छया समुद्रेण व्यापादयिष्यन्ते | उक्तं च |

एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम् । ' गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः ॥ ३४२ ॥,

राजा पिता च माना च सर्वेषां न्यायवर्तिनाम् ॥ ३४६ ॥

तथा च ।

20 चाटतस्करदुर्वृत्तैस्तथा साहसिकादिभिः |
पीडचमानाः प्रजा रक्ष्याः कूटच्छद्मादिभिस्तथा || ३४३ ||
प्रजानां धर्मषङ्कागो राज्ञो भवति रक्षितुः |
अधर्मादिप षङ्कागो जायते यो न रक्षति || ३४४ ||
प्रजापीडनसंतापात्समुंकूतो हतादानः |
25 राज्ञः श्रियं कुठं प्राणाचादम्ध्या विनिवर्तते || ३४५ ||
राजा बन्धुरबम्धूनां राजा चक्षुरचक्षुषाम् |

फलार्थी पार्थिवो लोकान्पालयेखलमास्थितः । दानमानादितोयेन मालाकारोऽक्रुरानिव ॥ ३४७ ॥ यया बीजाङ्करः सूक्ष्मः प्रयत्नेनामिरक्षितः । फलपदो भवेत्काले तहकोकः द्वरक्षितः ॥ ३४८ ॥ हिरण्यधान्यरलानि यानानि विविधानि च । तथान्यदपि यर्तिकिरियजाभ्यः स्यानुपस्य तत् ॥ ३४९ ॥

अधैवं गरुडः समाकर्ण्य तहुःखदुः खितः कोपाविष्टश्च व्यविन्तयत् । सत्यमुक्तमेतैः पिक्षिभिः । अहो तद्य गत्वा तं समुद्रं शोषयामः । एवं चिन्तयतस्तस्य विष्णुदृतः समागत्याह । भो गरुत्मन्भगवता नारा-यणेनाहं तव पार्श्वे मेषितः । देवकार्येण श्रीभगवानमरावत्यां यास्य- । तीति । तत्सत्वरमागम्यताम् । तच्छुत्वा गरुडः साभिमानं प्राह । भो दृत किं मया कुभृत्येन भगवान्करिष्यति । तद्गत्वा तं वद यदन्यो भृत्यो वाहनायास्मत्स्याने क्रियताम् । मदीयो नमस्कारो वाच्यो भगवतः । उक्तं च ।

यो न वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः | न हि तस्मान्फलं किंत्रित्खकुष्टादूषरादिव || ३५० ||

दूत आह | भो वैनतेय कदाचिदिप भगवन्तं प्रति त्वया नैतद-भिहितमीदृक् | तत्कथय किं ते भगवतापमानस्थानं कृतम् | गरुड आह | भगवदाश्रयभूतेन समुद्रेणास्मिद्दिद्दभाण्डान्यपहतानि | तद्यदि निमहं न करोति तदहं भगवतो न भृत्य इत्येष निश्चयस्त्वया वाच्यः | तहुत- 20 तरं गस्वा भवता भगवतः समीपे गन्तव्यम् | अथ दूतमुखेन प्रणय-कुपितं वैनतेयं विज्ञाय भगवांश्विन्तयामास | अहो स्थाने कोपो वैन-तेयस्य | तस्त्वयमेव गत्वा संमानपुरःसरं तमानयामि | उक्तं च |

भक्तं शक्तं कुलीनं च न भृत्यमपमानयेत् । ९ पुत्रवङ्गालयेनित्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ ३५१ ॥ · ः

अन्यच ।

राजा तुष्टोअपि भृत्यानामर्थमात्रं प्रयच्छति । ते तु संमानमात्रेण पाणैरप्युपकुर्वते ॥ ३५२ ॥ -

इत्येवं संप्रधार्य रुक्मपुरे वैनतेयसकारां सत्वरमगमत् । वैनते-योऽपि गृहागतं भगवन्तमवलोक्य त्रपाधोमुखः प्रणम्योवाच । भग-ज्ञ वन् त्वदाश्रयोन्मत्तेन समुद्रेण मम भृत्यस्याण्डान्यपहत्य मेऽपमान-स्थानं कृतम् । परं युष्मञ्चळ्याहं तं स्थलतां न नयामीति यतः स्वामिभयाच्छुनोऽपि प्रहारो न दीयते । उक्तं च ।

> येन स्याझघुता वाथ पीडा चित्ते प्रभो: कचित् । प्राणत्यागेऽपि तत्कर्म न कुर्यात्कुलसेवकः ॥ ३५३ ॥

नच्छुत्वा भगवानाह । भो वैनतेय सत्यमभिहितं भवता। उक्तं च ।

भृत्यापराधजो दण्डः स्वामिनो जायते यतः | तेन रुज्जापि तस्योत्या न भृत्यस्य तथा पुनः || ३५४ ||

तदागच्छ येनाण्डानि समुद्रादादाय टिडिमं संभावयावोऽमरावतीं च गच्छावः | तथानुष्ठिते समुद्रो भगवता निर्भत्स्याग्नेयं द्वारं संधा-15 यामिहितः | भो दुरात्मन्दीयन्तां टिट्टिभाण्डानि नो चेत्स्थलतां त्वां नयामि | ततः समुद्रेण समयेन टिट्टिभाण्डानि तानि प्रदत्तानि टिट्टि-भेनापि भार्याये समर्पितानि ||

अतोऽहं ब्रवीमि शत्रोर्बलमविज्ञायेति ।

तस्मात्पुरुषेणोद्यमो न त्याज्यः । तदाकण्यं संजीवकस्तमेव 20 भूयोऽपि पत्रच्छ । भो मित्र कथं ज्ञेयो मयासौ दुष्टबुद्धिरिति । इयन्तं कालं यावदुत्तरोत्तरखेहेन प्रसादेन चाहं दृष्टो न कदाचित्तिहिकृति-र्दृष्टा । तत्कथ्यतां येनाहमात्मरक्षार्थं तहधाय च यते । दमनक आह । भद्र किमत्र ज्ञेयम् । एष ते प्रत्ययः । यदि रक्तनेत्रस्त्रिशिखां भूजुटिं दधानः स्विणी परिलेलिहत्त्वां दृष्ट्वा भवति तहुष्टबुद्धिरन्यथा 25 स्वप्तसद्धेति । तदाज्ञापय माम् । स्वाश्रयं प्रति गच्छामि । त्वया च यथायं मन्त्रभेदो न भवति तथा कार्यम् । यदि निशामुखं प्राप्ये गन्तुं शक्तोषि तहेशस्यागः कार्यः । यतः ।

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे मामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । मामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ ३५५ ॥ आपदर्थे धनं रक्षेशराजक्षेद्धनैरि । आत्मानं सततं रक्षेशरैरिप धनैरिप ॥ ३५६ ॥

बलवताभिभूतस्य विदेशगमनं तदनुषवेशो वा नीतिः । तहेशत्यागः 5 कार्यः । अथवात्मा सामादिभिरुपायैरभिरक्षणीयः । उक्तं च । अपि पुत्रकलत्रैर्वा प्राणान्त्रक्षेत पण्डितः । विद्यमानैर्यतस्तैः स्यात्सर्वे भूयोऽपि देहिनाम् ॥ ३५७ ॥

तथाच ।

वेन केनाप्युपायेन शुभेनाप्यशुभेन वा | 10 उद्धरेहीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत् || ३५८ || यो मायां कुरुते मूढः प्राणत्यागे धनादिके | तस्य प्राणाः प्रणश्यन्ति तैर्नेष्टैर्नष्टमेव तत् || ३५९ ||

ृ एत्रमिधाय इमनकः करटकसकाश्चामगमत् | करटकोऽपि तमायान्तं दृष्ट्रा प्रेवाच | भद्र किं कृतं तत्र भवता | इमनक आह | 15 मया ताबद्वीतिबीजनिर्वापणं कृतं परतो दैवविहितायत्तम् | उक्तं च यतः |

> पराङ्कुखेऽपि दैवेऽत्र कृत्यं कार्यं विपश्चिता । आत्मदोषविनाज्ञाय स्वचित्तस्तम्भनाय च ॥ ३६० ॥

तथा च ।

20

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति तक्ष्मीदैवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति |
दैवं निहत्य कुरु पैरिषमात्मशक्त्या
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः || २६९ ||
करटक आह | तत्कथय कीदृक्कया नीतिबीजं निर्वापितम् | सो 25
ऽत्रवीत् | मयान्योन्यं ताभ्यां मिथ्याप्रजल्पनेन भेदस्तथा विहितो

15

20

यथा भूयो पि मन्त्रयन्तिवेकस्थानस्थितौ न पद्यसि । करटक आह । अहो न युक्तं भवता विहितं यत्परस्परं ती स्नेहाई हदयौ सुखाश्रयौ कोपसागरे प्रक्षितौ । उक्तं च ।

अविरुद्धं खुखस्थं यो दुःखमार्गे नियोजयेत् । जन्मजन्मान्तरे दुःखी स नरः स्यादसंशयम् ॥ ३६२ ॥ अपरं त्वं यद्भेदमात्रेणापि तुष्टस्तदप्ययुक्तं यतः सर्वोऽपि जनो विरूपकरणे समर्थो भवति नोपकर्तुम् । उक्तं च ।

घातियतुमेव नीचः परकार्थं वेत्ति न प्रसाधियतुम् । पातियतुमेव शक्तिनीखोरुद्धतुमचिपटम् ॥ ३६३ ॥

जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधि च प्रशमं नयेत् । महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते ॥ ३६४ ॥ तच्छत्रुभूतोऽयमस्माकं मन्त्रिपदापहरणात् । उक्तं च ।

पितृपैतामहं स्थानं यो यस्यात्र जिगीषते | स तस्य सहजः शत्रुरुच्छेगोऽपि प्रिये स्थितः ॥ ३६५ ॥ तन्मया स उदासीनतया समानीतोऽभयप्रदानेन यावत्तावदहर्मा तेन साचिव्यात्प्रच्यावितः । अथवा साध्त्रिद्मुच्यते ।

दबात्साधुर्यदि निजपदे दुर्जनाय प्रवेशं

तचाशाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः स्वयं सः । तस्माहेयो विपुलमतिभिर्नावकाशोऽधमानां

जारोअप स्याद्वृहपतिरिति श्रूयते वाक्यतोऽत्र ॥ ३६६ ॥ तेन मया तस्योपरि वधोपाय एष विरच्यते । देशत्यागाय वा भविष्यति । तद्य त्वां मुक्कान्यो न ज्ञास्यति । तद्युक्तमेतत्स्वार्या-25 यानुष्टितम् । उक्तं च यतः ।

> निस्त्रिशं हदयं कृत्वा वाणीं चेक्षुरसोपमाम् । दुःखं तत्र न कर्तव्यं हन्यात्तत्रापकारिणम् ॥ ३६७ ॥

अपरं मृतोऽप्यस्माकं भोज्यो भविष्यति । तदेकं तावहैरसाधनम्। अपरं साचिव्यं च भविष्यति तृप्तिश्चेति । तहुणस्रयेऽस्मिन्नुपस्थिते कस्मान्मां दूषयसि त्वं जाद्यभावात् । उक्तं च ।

परस्य पीडनं कुर्वनस्वार्यसिद्धिं च पण्डितः ।
मूडबुद्धिर्न भक्षेत वने चतुरको यथा ॥ ३६८ ॥
करटक आह । कथमेतत् । स आह ।

# कथा १६.

अस्ति करिंमश्रिहनोहेशे वचदंष्ट्रो नाम सिंहः । तस्य चतुरक-क्रव्यमुखनामानौ शृगालवृकौ सदानुगेनी तत्रैव प्रतिवसतः । अथान्य-दिने सिंहेन कदाचिदासचप्रसवा प्रसववेदनया स्वयूथाद्वष्टोष्ट्रचु- 10 पविष्टा किस्मिधिइनोहेशे समासादिता । अथ तां व्यापाद्य यावदुदरं स्फाटयति तावज्जीवँह्रघु इासेरकिशागुर्निप्कान्तः । सिंहोऽपि दासे-रक्याः पिशितेन सपरिवारः परां तृप्तिमुपागतः परं केहात्स दासेरकं गृहमानीयेदमुवाच । भद्र न तेऽस्ति मृत्योर्भयं मत्तो नान्यस्मादि । नतः स्वेच्छयात्र वने भ्रम्यताभिति । यतस्ते राङ्कुसबृशौ कर्णावतः 15 दाङ्कर्णो नाम भविष्यसि । एवमनुष्टिते चत्वारो प्रिं त एकस्थाने ्रिहारिणः परस्परमनेकप्रकारगोष्ठीद्धखमनुभवन्तस्तिष्ठन्ति | द्राङ्कु-कर्णों अप यौवनपदवीमारूढः क्षणमपि न तं सिंहं मुञ्चिति । अथ कदात्रिद्वचदंष्ट्रस्य केनचिद्वन्येन मत्तगजेन सह युद्धमभवत् । तेन मदनीर्यात्स दन्तप्रहरिस्तथा क्षतशारीरो विहितो यथा प्रचित्तं न 20 शक्रोति । तत्कुत्कामस्तान्त्रोवाच । भो भवन्तः । अन्विप्यतां किं-चित्सत्त्वं येनाहमेवंस्थितोऽपि तद्यापाद्यात्मनो युष्माकं च क्षुत्प्रणाशं करोमि । तच्छुत्वा ते त्रयोऽपि वने संध्याकालं यावद्भान्ताः परं न किंचित्सत्त्वमासादिनम् । अथ चतुरकिधन्तयामास । यदि राङ्क्रक-र्णोऽय व्यापाद्यते नतः सर्वेषां कतित्रिहिनानि तृप्तिर्भवति परं नैनं 25 स्वामी मित्रत्वादाश्रयसमाश्रितत्वाद्य विनाशयिष्यति । अयवा

बुद्धिप्रभावेण स्वामिनं प्रतिबोध्य तथा करिष्ये यथा व्यापादिय-

अवध्यं चाथवागम्यमकृत्यं नास्ति किंचन । लोके बुद्धिमतां बुद्धेस्तस्मात्तां विनियोजयेत् ॥ ३६९ ॥

एवं विचिन्त्य शङ्कुकर्णमिदमाह । भोः शङ्कुकर्ण स्वामी ताव-त्पथ्यं विना क्षुधया पाँडचते । स्वाम्यभावादस्माकमपि ध्रुवं विनादा एव । ततो वाक्यं किंचित्स्वाम्यर्थे वदिष्यामि । तच्छूयताम् । द्राङ्क-कर्ण आह । भोः शीघ्रं निवेद्यतां येन ते बचनं शीघ्रं निर्विकरूपं करोमि । अपरं स्वामिनो हिते कृते मया छक्ततशतं कृतं भविष्यति । 10 अथ चतुरक आह । भो भद्र आत्मशारीर हिगुणलाभेन प्रयच्छ वेन ते हिंगुणं शरीर भवति स्वामिनः पुनः पाणवात्रा भवति । तदा-कर्ण्य राङ्कुकर्णः पाह । भद्र यद्येवं तन्मदीयप्रयोजनमेतदुच्यताम् । स्वाम्यर्थः क्रियतामिति । परमत्र धर्मः प्रतिभूरिति ते विचिन्त्य सर्वे सिंहसकाशमाजग्मुः । ततथतुरक आह । देव न किंचित्सत्त्वं प्राप्तम् । 15 भगवानााइत्योऽप्यस्तंगतः । तद्यदि स्वामी हिगुणं शरीरं प्रयच्छति ततः राङ्कुकर्णोऽयं हिगुणवृद्धा स्वशारीर प्रयच्छति धर्मप्रतिभुवा । सिंह आह | भो यद्येत्रं तत्सुन्दरतरम् | ब्यवहारस्यास्य धर्मः प्रतिभूः क्रियतामिति । अय सिंहवचनानन्तरं वृक्तशुगालाभ्यां विदारितोभ-यकुक्षिः शङ्ककर्णः पञ्चत्वमुपगतः । अयं वजदंष्ट्रश्चतुरकमाह । 20 भाश्रतुरक यावदहं नदीं गत्वा स्नानदेवतार्चनविधि कृत्वागच्छामि तावत्त्वयात्राप्रमत्तेन भाव्यमित्युक्ता नद्यां गतः । अथ तस्मिन्गते चतुरकश्चिन्तयामास । कयं ममैकाकिनो भोज्योऽयमुष्ट्रो भविष्यतीति विचिन्त्य क्रव्यमुखमाह । मोः क्रव्यमुख क्षुधालुर्भवान् । तद्यावदसी स्वामी नागच्छित तावत्त्वमस्योष्ट्रस्य मांसं मक्षय । अहं त्वां स्वामिनो 25 निर्देषं प्रतिपादियष्यामि । सोऽपि तच्छुत्वा याविःकचिन्मांसमास्वाद-यति तार्वचतुरकेणोक्तम् । भोः क्रव्यमुख समागच्छति स्वामी । तेत्त्य-स्त्रीनं दूरे तिष्ठ येनास्य भक्षणं न विकल्पयति । तथानुष्टिते सिंहः

समायातो यावदुष्ट्रं परयति तावद्रिक्तीकृतहदयो दासेरकः । ततो भूकुटिं कृत्वा परुषतरमाह । अही केनैप उष्ट्र उच्छिष्टतां नीतो येन तमपि व्यापादयामि | एवमभिहिते क्रव्यमुखश्रतुरकमुखमवलोकयित | किल तहद किंचियेन मम शान्तिर्भवति । अथ चतुरको विहस्योवाच । भो मामनादृत्य पिश्चितं भक्षयित्वाधुना मन्मुखमवलोकयसि । तदा- 🚳 स्वादयास्य दुर्नयतरोः फलमिति । तदाकर्ण्य क्रव्यमुखो जीवनादा-भयाइरदेशं गतः । एतस्मिचन्तरे तेन मार्गेण दासेरकसार्थो भाराक्रान्तः समायातः । तस्याप्रसरोष्ट्रस्य कण्डे महती घण्टा बद्धा । तस्याः शब्दं दूरतोऽप्याकर्ण्य सिंहो जम्बुकमाह । भद्र ज्ञायतां किमेष रौद्रः शब्दः भूयतेऽभुतपूर्वः । तच्छुत्वा चतुरकः किंचिद्दनान्तरं गत्वा सत्वरम- 10 भ्युपेत्य प्रोवाच । स्वामिन्गम्यतां गम्यतां यदि शक्कोषि गन्तुम् । सो ऽत्रवीत् । भद्र किमेत्रं व्याकुलो दृश्यसे । तत्कथय किमेनदिनि । चतुरक आह । स्वामिन् एष धर्मराजस्तवोपिर कुपितो यदनेनाकाले दासेरकोऽयं मदीयो व्यापादिनस्तत्सहस्रगुणमुष्ट्मस्य सकाज्ञाद्वहीय्या-मीति निश्चित्व बृहन्मानमादायामेसरस्योष्ट्रस्य मीवायां घण्टां बद्धा 😘 वध्यदासेरकसक्तानिपि पितृपितामहानादाय वैरनिर्यातनार्थमायात एवं। सिंहो अप तच्छुत्वा सर्वतो दूरादेवावलोक्य मृतमुष्ट्रं परित्यज्य प्राणभ-यात्यनष्टः । चतुरको अपि शनैः शनैस्तस्योष्ट्रस्य मांसं भक्षयामास ॥ अतोऽहं ब्रवीमि परस्य पीडनं कुर्विचिति ।

अथ दमनके गते संजीवकश्चिन्तयामास | अहो किमेतन्मया कितं यच्छप्पादीऽपि मांसाश्चिनस्तस्यानुगः संवृत्तः | अथवा साध्वि-इ.स.च्यते |

> भगम्यान्यः पुमान्याति असेव्यांश्व निषेवते । स मृत्युमुपग्रहाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ ३७० ॥

तिंक करोमि | क गच्छामि | कथं मे शान्तिर्भविष्यति | अथवा २३ तमेर्व पिङ्गलकं गच्छामि कदाचिन्मां शरणागतं रक्षति प्राणैर्न वि-योजयति | यत उक्तं च | धर्मार्थं यततामपीह विपदो दैवाद्यदि स्युः कवि-त्तत्तासामुपद्यान्तये द्वमितिभिः कार्यो विदेशपत्तयः । लोके ख्यातिमुपागतात्र सकले लोकोक्तिरेषा यतो दम्धानां किल विद्वाना हितकरः सेकोअप तस्योद्भवः ।।३७१॥

5 तथाच।

15

तोके प्यवा तनुभृतां निजकर्मपाकं नित्यं समाश्रितवतां छहितक्रियाणाम् । भावार्जितं शुभमयाप्यशुभं निकामं यद्गावि तद्भवति नात्र विचारहेतुः ॥ ३७२ ॥

अपरं चान्यत्र गतस्यापि मे कस्यिचिहुष्टसत्त्वस्य मांसािश्चनः स-काशान्मृत्युर्भविष्यति | तहरं सिंहात् | उक्तं च | महता स्पर्धमानस्य विपदेव गरीयसी |

दन्तभङ्गोर्थपे नागानां श्लांच्यो गिरिविदारणे || ३७३ || निया च |

महतोऽपि क्षयं रुष्ध्वा श्लाच्यं नीचोऽपि गच्छति । दानार्थी मधुपो यद्वद्गजकर्णसमाहतः ॥ ३७४ ॥

एवं निश्चित्य स्विलितगतिर्मन्दं मन्दं गत्वा सिंहाश्रयमपटत् । अहो साध्विदमुच्यते ।

अन्तर्शनभुनद्गमं गृहमिव व्यालाकुलं वा वनं
याहाकीर्णमिवाभिरामकमलच्छायासनाथं सरः |
गानादुष्टजनैरसस्यवचनासक्तैरनार्थैर्वृतं
दुःखेन प्रतिगम्यते प्रचिक्तते राज्ञां गृहं वार्धिवत् ॥ ३७५ ॥
एवं पटन्दमनकोक्ताकारं पिङ्गलकं दृष्ट्वा प्रचिकतः संवृतद्यारीरो
दूरतरं प्रणामकृतिं विनाप्युपविष्टः | पिङ्गलकोऽपि तथाविधं तं विठ लोक्य दमनकवाक्यं अह्धानः कोपात्तस्योपिर पपात । अथ संजीवकः खरनखरविकर्तितपृष्टः शृङ्गाभ्यां तदुदरमुझिख्य कथमपि तस्मादपेतः शृङ्गाभ्यां हन्तुमिच्छन्युद्धायावस्थितः । अथ द्वाविषे तौ

पुष्पितपलाद्यप्रतिमा परस्परवधकाङ्किणा दृष्ट्वा करटको दमनकमाह । भो मूढमते अनयोर्विरोधं वितन्वता त्वया साधुन कृतम् । न च त्वं नीतितत्त्वं वेस्सि । नीतिविद्गिरुक्तं च ।

कार्याण्युक्तमदण्डसाहसफलान्यायाससाध्यानि ये

बुद्धा संशामयन्ति नीतिकुशालाः साम्रैव ते मन्त्रिणः । । । । निःसाराल्पफलानि ये त्वविधिना वाञ्छन्ति दण्डोद्यमै- स्तेषां दुर्नयचेष्टितैर्नरपतेरारोप्यते श्रीस्तुलाम् ॥ ३७६॥

तद्यदि स्वाम्यभिघातो भविष्यति तिस्कि त्वदीयमन्त्रबुद्धा क्रियते । अथवा यदि संजीवको न वध्यते तथाप्यभव्यं यतः प्राणसंदेहात्त-स्य च वधः । तन्मृढ् क्रयं त्वं मन्त्रिपदमभिलषित । सामसिद्धिं 10 न वेत्सि । तद्द्या मनोरयोऽयं ते दण्डरुचेः । उक्तं च ।

सामादिदण्डपर्यन्तां नयः प्रोक्तः स्वयंभुवा ।
तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं पश्चाद्दिनियोजयेत् ॥ ३७७ ॥
तथा च ।

्रसाम्नेव यत्र सिद्धिनं तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः । 15 पित्तं यदि शक्रंदया शाम्यति कोऽर्थः पटोलेन ॥ ३७८ ॥ तथा ज्ञ ।

आदौ साम प्रयोक्तव्यं पुरुषेण विजानता | सामसाध्यानि कार्याणि विक्रियां यान्ति न कचित् || ३७९ || न चन्द्रेण न चौषध्या न सूर्येण न विक्रिना | 20 सामैव विरुषं याति विद्रेषिप्रभवं तमः || ३८० ||

तथा यत्त्वं मन्त्रिपदमभिलषित तद्ययुक्तं यतस्त्वं मन्त्रगितं न वेत्ति । यतः पञ्चिवधो मन्त्रः स च कर्मणामारम्भोपायः पुरुष- इत्यसंषद्देशकालविभागो विनिपातप्रतीकारः कार्यसिद्धिश्रेति । सोऽयं स्वाम्यमात्वयोरेकतमस्य किंवा इयोरिप विनिपातः समुत्पदाते लगः। 25 दक्तं च ।

10

15

20

मन्त्रिणां भिचसंधाने भिषजां सांनिपातिके ।
कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः ॥३८९॥ तन्मूर्ख नैतत्कर्तुं समर्थस्त्वम् । उक्तं च ।
धातियतुमेव नीचः परकार्थं वेत्ति न प्रसाधियतुम् ।
पातियतुमेव दान्तिनीखोरु उर्तुमचिपटम् ॥ ३८२॥
अथवा न ते दोषोऽयं स्वामिनो दोषो यस्ते वाक्यं अइधाति ।
उक्तं च ।

नराधिपा नीचजनानुवर्तिनो बुधोपदिष्टेन न यान्ति ये पथा | विद्यान्त्यतो दुर्गममार्गनिर्गमं समस्तसंबाधमनर्थपद्मरम् ॥ ३८३ ॥

तद्यदि त्वमस्य मन्त्री भविष्यसि तदान्योऽप्यस्य समीपे साधुजनो न समेष्यति । उक्तं च ।

गुणालयोऽप्यसन्मन्त्री नृपतिर्नाधिगम्यते ।
प्रसन्नस्वादुसिललो दुष्टमाहो यथा ह्दः ॥ ३८४ ॥
तथा शिष्टजनरिहतस्य स्वामिनोऽपि नाशो भविष्यति । उक्तं च ।
विल्लास्वादकर्येर्भृत्यैरनायासितकार्मुकैः ।
ये रमन्ते नृपास्तेषां रमन्ते रिपवः श्रिया ॥ ३८५ ॥
तिलंक मूर्खोपदेशेन । केवलं दोषो न गुणः । उक्तं च ।
नानाम्यं नमते दारु नाहमनि स्यास्कुरिक्रिया ।
सूत्रीमुख विजानीहि नाशिष्यायोपदिश्यते ॥ ३८६ ॥
दमनक आह । कथमेतत् । सोऽत्रवीत् ।

### कथा १७.

अस्ति कस्मिथिरपर्वतैकदेशे वानरयूथम् । तच कदाचिद्धेमन्त-25 समये सौम्यवातसंस्पर्शवेपमानकलेवरं प्रवर्षद्वनभारानिपातसमाहतं

न कर्यचिच्छान्तिमगमन् | अथ केचिद्वानरा विद्विकणसदृशानि गुच्जा-फलानि विचित्य विद्वाञ्छया फूल्कुर्वन्तः समन्तात्तस्युः | अथ सूत्रीमुखी नाम पक्षी तेषां तं वृथायासमवलोक्य प्रोवाच | मो भवन्तः सर्वे मूर्खतमाः | नैते विद्विकणा विद्विकणसदृशानि गुञ्जाफलान्ये-तानि | तर्दिक वृथाश्रमेण | नैतस्माच्छीतरक्षा भवति | तदन्व- इ प्यतां किथिनिर्वातो वनप्रदेशो गुहा वा गिरिकन्दरं वा | अद्यापि साटोपो मेषो दृश्यते | अथ तेषामेकतमो वृद्धवानरस्तमुवाच | मोः किं तवानेन व्यापारेण | तद्गस्यताम् | उक्तं च |

मुहुर्विधितकर्माणं द्युतकारं पराजितम् । नालापयेहिवेकज्ञो य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ ३८७ ॥ 10 तथा च ।

भाखेटकं वृथाक्रेदां मूर्खं व्यसनसंस्थितम् । समालापेन यो युङ्के स गच्छति पराभवम् ॥ ३८८ ॥

सोऽपि तमनादृत्य भुयोऽपि वानराननत्रतमाह । भोः किं वृथा-, क्रेशेन । अथ यावदसौ न कथंचिन्मरुपन्विरमति तावदेकेन वानरेण <sup>15</sup> व्यर्थभमत्वात्कुपितेन पक्षाभ्यां गृहीत्या शिरुायामास्फालित उपरतथा।

अतो ऋं ब्रवीमि नानाम्यं नमते दार्वित्यादि । तथा च ।

उपदेशो हि मुर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ।
पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम् ॥ ३८९ ॥
उपदेशो न ढातव्यो यादृशे तादृशे जने ।
पश्य वानरमृर्खेण खगृही निर्गृहीकृता ॥ ३९० ॥
ढमनक आह । कथमेतत् । सोऽत्रवीत् ।

# कथा १८.

करिंमश्रिहेने शमीवृक्षशाखालम्बितवसयं कृत्वारण्यचटकदंपती 25 प्रतिवसतः स्म । सथं कदाचित्तयोः खखसंस्ययोईमन्तमेघो मन्दं

मन्दं वर्षितुमारम्धः । अल्लान्तरे कश्चिच्छाखामृगो वातासारसमाहतः प्रोद्भितदारीरो दन्तवीणां वादयन्वेपमानस्तस्याः शम्या मूलमासा-बोपविष्टः । अथ तं तादृशमवलोक्य चटका प्राह । भो भद्र ।

हस्तपादसमोपेतो दृदयसे पुरुषाकृतिः ।

हैं दीतिन भिद्यसे मूट कथं न कुरुषे गृहम् ॥ ३९१ ॥ एतच्छुत्वा वानरः सकोपमाह यत्त्वं कस्मान्मीनव्रता न भवसि । अहो धाष्टर्चमस्याः । अद्य मामुपहसति ।

स्चीमुखि दुराचारे रे रे पण्डितवादिनि । नाशक्रुसे प्रजल्पन्ती तिस्किमेनां न हन्म्यहम् ॥ ३९२ ॥ एवं प्रलप्य तामाह । मुग्धे किं तव ममोपरि चिन्तया । उक्तं च । वाच्यं अद्धासमेतस्य प्रच्छतश्च विशेषतः । प्रोक्तं अद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम् ॥ ३९३ ॥

तिकं बहुना तावत् । स कुलायस्थितया त्यामिहितो यावत्ता-वच्छमीमारुद्य तं कुलायं शतथा भङ्गमनयत् ॥

अतोऽहं ब्रवीम्युपदेशो न दातव्य इति । तन्मूर्ख शिक्षापितोऽपि न शिक्षितस्त्वम् । अथवा न ते दोषोऽस्ति यतः साधोः शिक्षा गुणाय संपद्यते नासाधोः । उक्तं च ।

> किं करोत्येव पाण्डित्यमस्थाने विनिवेशितम् । अन्धकारप्रतिच्छन्ने घटे दीप इवाहितः ॥ ३९४ ॥

20 तद्यर्थपाण्डित्यं त्वमाश्रितः | मम वचनमञ्जूष्वज्ञात्मनः शान्ति-मपि न वेस्ति | उक्तं च |

> अप्यात्मनो विनाशं गणयति न खलः परव्यसन्द्रष्टः । प्रायो मस्तकनाशे समरमुखे नृत्यति कवन्धः ॥ ३९५ ॥ अझे साध्विदमुच्यते ।

25 धर्मबुद्धिः कुबुद्धिश्व हावेती विदिती मम |
पुत्रेण व्यर्थपाण्डित्यास्पिता धूमेन घातितः || ३९६ ||
दमनक आह | कथमेतत् | सोऽब्रवीत् |

# कथा १९.

करिंमिश्वहेशे धर्मबुद्धिः पापबुद्धिश्च हे मित्रे प्रतिवसतः । अथ कदाचित्पापबुद्धिना चिन्तितं यदहं तावन्मूर्त्वो दारिद्रोपेतश्च । तदेनं धर्मबुद्धिमादाय देशान्तरं गत्वास्याश्रयेणार्थोपार्जनां कृत्वैनमिप विश्वयित्वा द्वाबीभवामि ! अथान्यस्मिन्नहिन पापबुद्धिर्धमेबुद्धि प्राह । 5 भो मित्र वार्द्धकभावे किमात्मनश्चेष्टितं स्मरिष्यसि । देशान्तरमहृष्ट्वा कां शिष्टजनवार्त्तों कथयिष्यसि । उक्तं च ।

देशान्तरेषु बहुविधमाषावेषादि येन न ज्ञातम् । भ्रमता धरणीपीठे तस्य फलं जन्मनो व्यर्थम् ॥ ३९७ ॥ तथा च ।

विद्यां वित्तं शिल्पं तावचामोति मानवः सम्यक् । यावद्रुजति न भूमी देशाहेशान्तरं इष्टः ॥ ३९८ ॥

अथ तक्ष्यनमाकर्ण्य प्रहष्टमनास्तेनैव सह गुरुजनानुज्ञातः शुभे ऽहिन देशान्तरं प्रस्थितः । तत्र च धर्मबुद्धिप्रभावेण भ्रमता पापबुद्धिना प्रभृततरं वित्तमासादितम् । ततश्च तौ द्वाविष प्रभृतोपार्जनिवित्तौ 15 प्रहृष्टौ स्वगृहं प्रत्यौत्सुक्येन प्रस्थितौ । उक्तं च ।

> प्राप्तविद्यार्थशिल्पानां देशान्तरिनवासिनाम् । क्रोशमात्रोऽपि भूभागः शतयोजनवद्भवेत् ॥ २९९ ॥

भय स्वस्थानसमीपर्वातना पापबुद्धिना धर्मबुद्धिरभिहितः । भद्र न सर्वमेतद्धनं गृहं प्रति नेतुं युज्यते यतः बुदुम्बिनो बान्धवाश्च 20 प्रार्थयिष्यन्ति । तदत्रैव वनगहने कापि भूमी निक्षित्य किंचिन्मात्र-मादाय गृहं प्रविद्याचो भूयोऽपि प्रयोजने संजाते तन्मात्रं समेन्या-स्मात्स्थानामेष्यावः । उक्तं च ।

> न वित्तं दर्शयेत्माज्ञः कस्यचित्स्वल्पमप्यहो | मुनेरपि यतस्तस्य दर्शनाचलते मनः ॥ ४०० ॥

20

25

यथामिषं जले मस्त्यैर्भक्ष्यते श्वापदैर्भुवि । प्रश्नाकाशे पक्षिभिश्चेव तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ ४०९ ॥ स

तहाकण्यं धर्मबुद्धिराह | भद्र एवं क्रियताम् | तथानुष्ठिते द्वाविष तौ स्त्रगृहं गत्त्रा छुद्धेन स्थितवन्तौ | अन्यदा च पापबुद्धिर्निशीये कत्रागत्य सर्वे वित्तमादाय गता पूरियत्वा स्वभवनं जगाम | अथा-न्येशुर्धमंबुद्धिं समेत्य प्रोवाच | सद्धे बहुकुदुम्बा वयं वित्ताभावा-त्सीदामः | तद्गत्वा ततः स्थानात्किचिद्वित्तमानयावः | सोऽब्रवीत् | भद्र एवं क्रियतामिति | अथ द्वाविष गत्वा यावत्स्थानं खनतस्ताव-द्वित्तमाण्डं दृष्टवन्तौ | अत्रान्तरे पापबुद्धिः शिरस्ताडयन्प्रोवाच | 10 भो धर्मबुद्धे त्वया हतमेतद्धनं नान्येन यतो भूयोऽपि गर्तापूरणं कृतम् | तत्प्रयच्छ मे तस्यार्धम् | अथवाहं राजकुले निवेदियज्यामि | स आह | भो दुरात्मनमा मैवं वद | धर्मबुद्धिः खल्वहम् | नैतश्चीरकर्म करोमि | उक्तं च |

> मातृवत्परदाराणि परद्रव्याणि लोष्टवत् । आत्मवत्सर्वभृतानि यः पद्यति स पद्यति ॥ ४०२ ॥ -

एवं ते हाविप विवदमानी धर्माधिकारिणं गतवन्ती प्रोचतुः परस्परं दूषयन्ती । अथ धर्माधिकरणाधिष्ठितपुरुषैर्दिव्यार्थं यावित्रयोजिती तावत्पापबुद्धिराह । अहो न सम्यग्दृष्टो न्यायः । उक्तं च ।

विवादेऽन्विष्यते पत्तं पत्ताभावे तु साक्षिणः । साक्ष्यभावात्ततो दिव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४०३ ॥ ः

अत्र विषये मम वृक्षदेवताः साक्षिभूताः सन्ति । तत्ता एवाव-योरेकतमं चौरं साधुं वा करिष्यन्ति । अथ तैः सर्वेरिमिहितम् । भो युक्तमुक्तं भवता । उक्तं च ।

अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवार्दे संप्रजायने | न तत्र विद्यते दिव्यं किं पुनर्यत्र देवताः || ४०४ ||

तदस्माकमप्यत्र विषये महत्कौतूहलमस्ति । तत्यत्यूषसमये हाभ्या-मस्माभिः सह तत्र वनोहेशे गन्तव्यमिति । अथ पापनुदिः स्वगृहं गत्वा स्वजनकमुवाच | तात प्रभूतोऽयं मयार्थो धर्मबुद्धेश्रोरितः | स च तव वचनेन परिणितं यास्यित | अन्यया मम प्राणैः सह यास्यित | स आह | बत्स द्रुतं वद येन प्रोच्य तद्दृद्धं स्थिरतां नयामि | पाप-बुद्धिराह | तात अस्ति तस्यदेशे महाश्वामी | तस्यां महस्कोटरमस्ति | तत्र त्वं सांप्रतमेव प्रविश्व | ततः प्रभातेऽहं यदा सत्यभावणं करां- । मि तदा त्वया वाच्यं यद्धर्मबुद्धिश्वीर इति | तथानुष्ठिते प्रत्यृषे पाप-बुद्धिः स्नात्वा धर्मबुद्धिपुरःसरो राजपुरुषैः सह तां श्वामीमभ्येत्य तारस्वरेण प्रोवाच |

> आहित्यचन्द्राविनिलो ज्नलभ बौर्भूमिरापो हृदयं यमथ । ।।। अहथ रात्रिथ उमे च संध्ये धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ ४०५ ॥

तत्कथयत वनदेवता आवयोर्यश्रीर इति । अय पापबुद्धिपता शमीकोटरस्थः प्रोवाच । भो धर्मबुद्धिना इतमेतद्धनम् । तदाकण्यं सर्वे राजपुरुषा विस्मयोत्फुङ्कलोचना यावद्धमेबुद्धिवत्तहरणोचितं नियहं शा- 15 खदृष्टचावलोकयन्ति तावद्धमेबुद्धिना तच्छमीकोटरं विह्नभोज्यद्वव्यः परिवार्य विह्नभाज्यद्वव्यः । अय ज्वलित तिस्मञ्ज्ञामीकोटरेऽर्ध-दग्धशारीरः स्फुटितेक्षणः करुणं परिदेवयन्पापबुद्धिपता निश्वकाम । ततस्तैः सर्वेः पृष्टः सर्वं पापबुद्धिचेष्टितं निवेदयामास । अय ते राजपुरुषाः पापबुद्धि शमीशाखायां प्रतिलम्ब्य धर्मबुद्धि प्रशस्येदमृतुः । 20 अहो साध्विदमुच्यते ।

उपायं चिन्तयेत्राज्ञस्तथापायं च चिन्तयेत् । पद्यतो वकमूर्खस्य नकुलेन हता बकाः ॥ ४०६ ॥ धर्मबुद्धिः प्राह । कथमेतत् । ते प्रोचुः ।

कथा २०.

25

अस्ति करिंमश्रिहनोहेशे बहुबकसनाथी वटपादपः । तस्य कोटरे

कृष्णसर्पः प्रतिवसित स्म । स च बकबालकानजातपक्षानिप सदैव भक्षयन्कालं नयित । अथैको बको भक्षितिश्चिग्नुवैराग्यात्सरस्तीरमा-साय बाष्पपूरम्भतलोचनोऽधोमुखस्तिष्ठति । तं च तादृक्वेष्टितमवलोक्य कुलीरकः प्रोवाच । माम किमेवं रुचते भवताय । स आह । भम्र किं करोमि । मम मन्दभाग्यस्य बालकाः कोटरनिवासिना सर्पेण भक्षिताः । दुःखितोऽहं तदुःखेन । तत्कयय मे यद्यस्ति किथदुपाय-स्तिद्वनाशाय । तदाकर्ण्य कुलीरकिथन्तयामास । अयं तावदस्मत्सह-जवैरी । तथोपदेशं प्रयच्छामि सत्यानृतं यथान्येअप बकाः सर्वे संक्षयमायान्ति । उक्तं च ।

नवनीतसमां वाणीं कृत्वा चित्तं छनिर्दयम् । तथा प्रबोध्यते ऋतु: सान्वयो स्नियते यथा ॥ ४०७ ॥

आह च | माम यद्येवं तन्मत्स्यमांसद्याकलानि नकुलस्य बिलद्दा-रात्सर्पकोटरं यावत्मक्षिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण गत्वा तं दुष्टसर्पं विनाद्ययति | अथ तथानुष्ठिते मत्स्यमांसानुसारिणा नकुलेन तं कृ-15 ष्णसपै निहत्य तेऽपि तद्दृक्षाश्रयाः सर्वे बकाश्च द्यानैः द्यानैर्मक्षिताः | अतो वंयं ब्रम उपायं चिन्तयेदिति ||

तदनेन पापबुद्धिनोपायश्चिन्तितो नापायः । तस्य प्राप्तं फलम् । एवं मूढ त्वयाप्युपायश्चिन्तितो नापायः पापबुद्धिवत् । तम्न चासि त्वं सज्जनः केवलं पापबुद्धिरसि ज्ञातो मया स्वामिनः पाणसंदेहानय-20 नात् । प्रकटीकृतं त्वया स्वयमेवात्मनो दुष्टत्वं कौटिल्यं च । अथवा साध्विदमुच्यते ।

यत्नादिप कः पद्योच्छि विनामाहारिनः सरणमार्गम् । यदि जलद्द्यनिमुदितास्त एव मूढा न नृत्येयुः ॥ ४०८ ॥ तद्यादि त्वं स्वामिन एनां दशां नयसि तदस्मिहिधस्य का गणना । 25 तस्मान्ममासन्नेन भवता न भाव्यम् । उक्तं च ।

> तुलां लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूपिकाः । राजस्तत्र हरेच्छचेनो बालकं नात्र संदायः ॥ ४०९॥

### दमनक आह | कयमेतत् | सोऽत्रवीत् |

## कथा २१.

अस्ति करिंमश्विदिषष्ठाने जीर्णधनो नाम विणक्पुत्रः । स च द्रव्य-क्षयाहेशान्तरगमनमना व्यचिन्तयत् ।

> यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगान्भुक्ता स्वत्रीर्थतः | तस्मिन्विभवतीनो यो वसेन्स पुरुषाधमः || ४१० ||

तथा च ।

येनाहंकारयुक्तेन निरं तिलसितं पुरा । ढीनं वदति तत्रैव यः परेषां स निन्ढितः ॥ ४११॥

तस्य च गृहे लोहभारघटिता पूर्वपुरुषोपार्जिता तुलासीत् । तां च 10 कस्यिवद्दिणिजो गृहे निक्षेपभृतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः । ततः स्वित्तं कालं देशान्तरं भ्रान्त्वा पुनस्तदेव स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिनमु-वाच । भोः श्रेष्ठिन्दीयतां मे सा निक्षेपतुला । स आह । भोः श्रेष्ठिच्दीयतां मे सा निक्षेपतुला । स आह । भोः श्रेष्ठिचास्ति दोपस्ते यदि मृषिकैर्भक्षिता । जीर्णधन आह । भोः श्रेष्ठिचास्ति दोपस्ते यदि मृषिकैर्भक्षिति । ईदृगेव संसारः । न 10 किंचिदत्र शाश्वतमस्ति । परमहं नद्यां सानार्थ गमिष्यामि । तत्त्व-मात्मीयं शिशुमेतं मया सह स्नानोपकरणहस्तं श्रेषयेति । सोऽपि चौर्यभयात्तस्य शङ्कितः स्वपुत्रमुवाच । वत्स पितृव्योऽयं तव सानार्थं नद्यां यास्यित । तद्वस्यतामनेन सार्धं स्नानोपकरणमादायेति । अहो माध्वदमुच्यते ।

न भक्तया कस्यचित्को अपि प्रियं प्रकुरुते नरः । मुक्ता भयं प्रलोभं वा कार्यकारणमेव वा ॥ ४१२॥

तथा च ।

अत्यादरो भवेद्यत्र कार्यकारणवर्जितः । तत्र राङ्का प्रकर्तव्या परिणामे स्रुखावहा ॥ ४१३ ॥

अथासी विशिक्श शुः स्नानीपकरणमादाय प्रहष्टमनास्तेनाभ्यागिन सह प्रस्थितः । तथानुष्ठिते विशिक्तात्वा तं शिशुं नदीगुहायां प्रक्षित्य तहारं वृहिच्छित्याच्छाद्य सन्वरं गृहमागतः । पृष्टश्च तेन विश्वा भो अभ्यागत तत्कथ्यतां कुत्र मे शिशुर्यस्त्वया सह नदीं गत हित । उस आह । नदीतटात्स रयेनेन हत हित । श्रेष्ठचाह । मिथ्यावादिन्कि कचिच्छचेनो बालं हर्नु शक्कोति । तत्समर्पय मे सुतमन्यथा राजकुले निवेदियप्यामीति । स आह । भोः सत्यवादिन्यया रयेनो बालं न नयित तथा मूिषका अपि लोहभारघितां तुलां न मक्षयन्ति । तदर्पय मे तुलां यदि दारकेण प्रयोजनम् । एवं विवदमानौ हाविप राजकुलं गतौ । तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच । भो अब्रह्मण्यम-ब्रह्मण्यम् । मम शिशुरनेन चौरेणापहतः । अथ धर्माधिकारिण-स्तमूनुः । भोः समर्प्यतां श्रेष्ठिद्धतः । स आह । किं करोमि । परयतो मे नदीतटाच्छचेनेनापहतः शिशुः । तच्छुत्वा ते प्रोचुः । भो न सत्यमभिहितं भवता । किं रथेनः शिशुं हर्तु समर्थो भवति । स आह । भो भोः श्रूयतां महचः ।

तुलां लोहसदस्रस्य यत्र खादन्ति मूपिकाः । राजस्तत्र हरेच्छचेनो बालकं नात्र संशयः ॥ ४९४ ॥

ते प्रोचुः । कथमेतत् । ततः श्रेष्ठी सभ्यानामादितः सर्वे वृत्तान्तं निवेदयामास । तत्तैर्विहस्य द्वावि तौ परस्परं संबोध्य तुलाशिशु-20 प्रदानेन संतोषितौ ॥

अतोऽहं ब्रवीमि तुलां लोहसहस्रस्येति । तन्मूर्ख संजीवकप्रसादमसहमानेन त्वयैतत्कृतम् । अहो साध्वि-दमुच्यते ।

प्रायेणात्र कुलान्वितं कुकुलजाः श्रीवक्षमं दुर्भगा दातारं कृपणा ऋजूननृजधो वित्तान्वितं निर्धनाः । वैरूप्योपहताश्च कान्तवपुषं धर्माश्रयं पापिनो नानाज्ञास्त्रविचक्षणं च पुरुषं निन्दन्ति मूर्खा जनाः ॥ ४९५॥ तथा च ।

मूर्खाणां पण्डिता द्वेप्या निर्धनानां महाधनाः ।
त्रितनः पापशीलानामसतीनां कुलस्त्रियः ॥ ४१६ ॥
तन्मूर्ख त्र्यया हितमप्यहितं कृतम् । उक्तं च ।
पण्डितोऽपि वरं शतुर्ने मूर्खोहितकारकः ।
वानरेण हतो राजा विशाशीरेण रक्षिताः ॥ ४१७॥
हमनक आह । कथमेतत् । सोऽत्रवीत् ।

# कथा २२.

कस्यचिद्राक्षो निस्यं वानरोधितभिक्तपरोऽद्भमेवको ज्न्तः पुरे ज्यप्परतिथिद्धप्रसरोधितिविश्वासस्थानमभूत् | एकदा राज्ञो निद्धां गतस्य वानरे 10
व्यननं नीत्वा वायुं विदर्धति राज्ञो वक्षःस्थलोपिर मिक्षकोपिवष्टा |
व्यननेन मुद्धमुद्धानिपिध्यमानापि पुनःपुनस्तत्रेवोपिविद्याति | ततस्तेन स्वभावत्रपंत्रन मुखेंण वानरेण कुद्धेन सता तीयं खद्रमादाय तस्या दर्पार
प्रहारो विहितः | ततो मिक्षकोद्धीय गता परं तेन शितधारेणासिना
राज्ञा वक्षो द्धिषा जातं राजा मृतश्च | तस्माचिरायुरिच्छता नृषेण 15
मृखें। ज्वन्मयोगेन चौरो वर्तते | तस्मिन्पुरेज्न्यदेशादागतांश्वहान्परं पूर्वजन्मयोगेन चौरो वर्तते | तिस्मन्पुरेज्न्यदेशादागतांश्वतुरो विप्रान्बह्ननि वस्तृनि विद्धीणतो दृष्ट्वा चिन्तितवान् | अहा केनोपायेनैषा धनं लमे | इति विचिन्त्य तेषां पुरोज्नेकानि शास्त्रोक्तानि
स्वभाषितानि चार्तिप्रयाणि मधुराणि वचनानि जल्पता तेषां मनिम 20
विश्वासमुत्पाद्य सेवा कर्तुमारक्या | अथवा साध्विदमुच्यते |

असती भवति सलज्जा क्षारं नीरं च शीतलं भवति । दम्भो भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति पूर्तजनः ॥ ४१८॥

अथ तस्मिन्सेवां कुर्वति तैर्विपैः सर्ववस्तृति विक्रीय बहुमूल्यानि र-बानिक्रीतानि। ततस्तानि जङ्कामध्ये तत्समक्षं प्रक्षिप्य स्वदेशं प्रतिगन्तु- 25

मुद्यमा विहितः । ततः म धूर्तविशस्तान्विशान्गन्तुमुद्यतान्त्रेक्ष्य चिन्ता-व्याकुलितमनाः संजातः । अहो धनमेतच किंत्रिन्मम चटितम्। अधैभिः सह यामि । पथि कापि विषं दत्त्वैतानिहत्य सर्वरत्नानि गृह्णामि । इति विचिन्त्य तेषामप्रे सकरुणं विलप्येदमाह । भो मित्राणि 5 यूर्य मामेकािकनं मुक्का गन्तुमुद्यताः । तन्मे मनो भवद्भिः सह क्षेहपादोन बदं भविहरहनामैवाकुलं संजातं यथा धृतिं कापि न धत्ते। ततो यूयमनुप्रहं विधाय सहायभृतं मामि सहैव नयत । तद्वचः अन्या ते करुणाईचित्तास्तेन सममेव स्वदेशं प्रति प्रस्थिताः । अथाध्विन तेषां पञ्चानामपि पहीपुंरमध्ये व्रजतां ध्वाङ्काः कथयितुमारब्धाः । 10 रे रे किराता धावत धावत । सपाइलक्षधनिनो यान्ति । एतान्निहत्य धनं नयत । ततः किरातैर्ध्वाङ्कवचनमाकर्ण्य सत्वरं गत्वा ते विग्रा लगुडपहारैर्जर्जरीकृत्य वस्त्राणि मोचियत्वा विलोकिताः परं धनं किंचित्र लब्धम् । तदा तैः किरातैरभिहितम् । भोः पान्याः पुरा कदापि ध्वाङ्कवचनमनृतं नासीत् । ततो भवतां संनिधी कापि धनं 15 विद्यते तदर्पयत | अन्यथा सर्वेषामपि वधं विधाय चर्म विदार्य प्रत्यक्कं प्रेक्ष्य धनं नेष्यामः । तदा तेषामीदृशं वचनमाकर्ण्य चीर-विप्रेण मनिस चिन्तितम् । यदैषां विप्राणां वधं विधायाङ्गः विलोक्य रतानि नेष्यन्ति तदापि मां विधिष्यन्ति ततोऽहं पूर्वमेवात्मानमरतं समप्येतान्मुञ्चामि । उक्तं च ।

20 मृत्योर्बिमेषि किं बाल न स भीतं विमुद्धित । अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः ॥ ४९९ ॥ ०

तथा च ।

गवार्थे ब्राह्मणार्थे च प्राणत्यागं करोति यः । सूर्यस्य मण्डलं भित्त्वा स याति परमां गतिम् ॥ ४२०॥ .

25 इति निश्चित्याभिहितम् । भोः किराता यद्येवं ततो मां पूर्वं निहत्य विलोकयत । ततस्तैस्तयानुष्ठिते तं धनरहितमवलीक्यापरे चर्वारीऽपि मुक्ताः ॥

2"

अतोऽहं ब्रवीमि पण्डितोऽपि चरं दात्रुरिति ।

अधैवं संवदतोस्तयोः संजीवकः क्षणमेकं पिङ्गलकेन सह युदं कृत्वा तस्य खरनखरप्रहाराभिहतो गताख्ववद्वंधरापीठे निपपात । अथ तं गताख्वमवलोक्य पिङ्गलकस्तहुणस्मरणाईहृदयः प्रोवाच । भो अयुक्तं मया पापेन कृतं संजीवकं व्यापादयता यतो विश्वासघातादन्यच्चास्ति । पापतरं कर्म । उक्तं च ।

मित्रद्रोही कृतग्नथ यथ विश्वासघातकः | ते नरा नरकं यान्ति यावचन्द्रदिवाकरौ || ४२९ ||

तथा मया सभामध्ये स सदैव प्रशंसितः । तर्लिक कथविप्यामि
विषासग्रतः ।

उक्तंच ।

उक्तो भवति यः पूर्वं गुणवानिति संसदि । न तस्य दोषो वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा ॥ ४२२ ॥

एवंविधं प्रलपन्तं दमनकः समेत्य सहर्षमिदमाह | देव कातर-तमस्तवैष न्यायो यहोहकारिणं शष्पभुजं हत्वेत्यं शोचिस | तत्रैत- 1: दुपपन्नं भूभुजाम् | उक्तं च |

> पिता वा यदि वा भ्राता पुत्रो भार्यायवा छहत् । प्राणद्रोहं यदा गच्छेत्तं घ्रतो नास्ति पातकम् ॥ ४२३ ॥

तथा च

राजा घृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षी

स्त्री चावशा दुष्टमतिः सहायः ।

प्रेप्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी

त्याज्या अमी यश्च कृतं न वेक्ति ॥ ४२४ ॥

अपि च ।

सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरिष चार्थपरा वदान्या । भूरिव्यया प्रनुरिवत्तसमागमा च वेदयाङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥ ४२५ ॥

एवं तेन संबोधितः पिङ्गलकः संजीवकशोकं त्यत्का दमनक -साचिव्येन राज्यमकरोत् ।

॥ समाप्तं चेदं मित्रभेदं नाम प्रथमं तन्त्रम् ॥

# PANCHATANTRA II. & III.

EDITED, WITH NOTES,

В¥

DR. G. BÜHLER, C.I.E.

THIRD EDITION, REVISED 2000 Copies.

Registered for Copy-right under Act XXV. of 1867.

Bomban: GOVERNMENT CENTRAL BOOK DEPOT

1886

(All rights reserved.) Price 61 Annas.

BOMBAY SANSKRIT SERIES No. III.

# BOMBAY: PRINTED AT THE EDUCATION SOCIETY'S PRESS, BYCULLA.

अथेदमारभ्यते मित्रप्राप्तिकं नाम द्वितीयं तन्त्रं यस्यायमादिमः श्लोकः ।

> असाधना अपि प्राज्ञा बुद्धिमन्तो बहुभुताः । साधयन्त्याशु कार्याणि काकाखुमृगकूर्मवत् ॥ १ ॥

त**राथानुश्रूय**ते

अस्ति दांक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् । तस्य नातिदृरेण महांश्र्यायात्रत्रयमोधपादपो नानाविहंगोपभुक्तफलः कीटैरावृतकोटरश्र्यायाश्वासितपथिकजनसमूहश्च । अथवा युक्तम् ।

शयासप्तमृगः राकुन्तिनिवैहैं विष्विग्वित्प्रस्थदः कीटेरावृतकोटरः किष्कुलैः स्कन्धे कृतप्रश्रयः । विश्रव्धं मधुपैर्निपीतकुस्तमः श्राष्यः सतां सत्तरः सर्वाङ्गैर्वहुजीवसंषस्रखदो भूभारभूनोपरः ॥ २ ॥

10

तत्र च लघुपतनको नाम वायसः प्रतिवसित स्म । स कदाचित्राणयात्रार्थं पुरमुहिद्य प्रचितितो यावत्पद्यित तावज्ञालहस्तोतिकृष्णतनुः स्कुटितचरण अर्ध्वकेशो यमिकंकराकारो नरः संमुखो बमृत्र । 15
अथ तं दृष्ट्वा व्यिन्तयत् । यदयं दुरात्माच ममाश्रयवटपादपसंमुखोभ्येति । तम्र ज्ञायते किमच वटवासिनां विहंगानां विनाशो भावप्यति न वा । एवं बहुविधं विचिन्त्य तत्क्षणािचवृत्य तमेव वटपादपं
गत्वा सर्वान्विहंगान्त्रोताच । भो अयं दुरात्मा लुष्धको जालतण्डुलहस्तः समभ्येति । तत्सर्वया तस्य न विश्वसनीयम्। एप जालं प्रसार्य २०
तण्डुलान्त्रक्षेप्स्यति । ते भवद्भः सर्वेरिप हालाहलसदृशा द्रष्टव्याः ।
एवं बदतस्तस्य स लुष्धकस्तत्र वटतल आगत्य जालं प्रसार्य मिन्दुवारसदृशांस्तण्डुलान्मक्षिप्य नातिदृरं गत्वा निभृतः स्थितः । अथ ये
पक्षिणस्तत्र स्थितास्ते लघुपतनकवाक्यांकर्या निवारितास्नांस्लण्डु-

लान्हालाहलाङ्कुरानिव वीक्षमाणा निभृतास्तस्थुः | अल्लान्तरे चित्र-ग्रीत्रो नाम कपोतराजः सहस्रपरिवारः प्राणयात्रार्थे परिभ्रमंस्तांस्त-ण्डुलान्दूरतोपि पदयङ्गंषुपतनकेन निवार्यमाणोपि जिह्नालौल्याङ्गक्ष-णार्थमपतत्सपरिवारो निवद्ध | अथवा साध्विदमुच्यते |

> जिह्नालैल्यप्रसक्तानां जलमध्यनिवासिनाम् । अनिन्तितो वधोज्ञानां मीनानामिव जायते ॥ २ ॥

अथवा न तस्य दोषोस्ति । उक्तं च ।

पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञातत्रान् रामेणापि कथं न हेमहरिणस्यासंभवो लक्षितः । असैशापि युधिष्टिरेण सहसा प्राप्तो स्नर्थः कथं प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥ ४ ॥

तथा च |

10

कृतान्तपाद्मबद्धानां दैवोपहतचेतसाम् । बुद्धयः कुञ्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ ५ ॥

ं अत्रान्तरे लुब्धकस्तान्बद्धान्विज्ञाय प्रइष्टमनाः प्रोद्यतयष्टिस्तद्द-धार्थे प्राधावितः | चित्रपीवोप्यात्मानं सपरिवारं बद्धं मत्वा लुब्धक-मायान्तं दृष्ट्वा तान्कपोतानूचे | अहो न भेतव्यम् | उक्तं च |

> व्यसनेष्वेव सर्वेषु यस्य बुद्धिन हीयते । स तेषां पारमभ्येति तत्मभावादसंदायम् ॥ ६ ॥

20 तत्सर्वे हेलयोड्डीय सपाद्याजाला अस्यादर्ज्ञनं गत्वा मुक्तिं प्राप्नमः । नो चेद्रयविक्रवाः सन्तो हेलया समुत्पातं न करिष्यथ ततो मृत्युम-वाप्स्यथ । जुक्तं च ।

> तर्ववीप्यायता नित्यं तन्तवी बहुलाः समाः । बहून्बहुत्वादायासान्सहन्तीत्युपमा सताम् ॥ ७ ॥

तथानुष्ठिते लुब्धको जालमादायाकाद्ये गच्छतां तेषां पृष्ठतो भूमि-स्थोपि पर्यधावत् । तत ऊर्ध्वाननः श्लोकमपठत् ।

जालमादाय गच्छन्ति संहताः पक्षिणोप्यमी । यात्रच विवदिष्यन्ते २ निष्यन्ति न संदायः ॥ ८ ॥

लघुपननकोपि पाणयात्राक्तियां त्यक्ता किमल भविष्यतीति कुन् इलात्तत्पृष्ठलप्रोनुसरित । अथ दृष्टेरगोचरतां गतान्त्रिज्ञाय लुब्धको निराद्यः श्लोकमपठित्रवृत्तश्च ।

> न हि भवति यज्ञ भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । करतलगतमपि नदयति यस्य हि भवितव्यता नास्ति ॥ ९ ॥

तथा च ।

पराङ्कु खे विधी चेत्स्यात्कयंत्रिइविणोदयः ।

तत्सोन्यदिप संगृह्य याति शृह्वनिधिर्यथा ॥ १० ॥

तदास्तां ताबिह्नहंगामिपालाभः | कुटुम्बर्वतनोपायभूतं जालमिप मे नष्टम् | चित्रमीवोपि लुब्धकमदर्शनीभूतं ज्ञात्वा तानुवाच | भो निवृत्तः स दुरात्मा लुब्धकः | तत्सर्वैरिप स्वस्थैर्गम्यतां महिलारोप्यम्य प्रागुत्तरिदग्भागे | तत्र मम सुद्दिदिण्यको नाम मूषकः | सर्वेषां स पादाच्छेदं विधास्यति | उक्तं च |

> सर्वेषामेव मर्स्यानां व्यसने समुपस्थिते । वाङ्कालेगापि साहाय्यं मिल्रादन्यो न संदर्भे ॥ ११ ॥

एतं ते कपोताश्चित्रपीवेण संबोधिता महिलारोप्ये नगरे हिरण्य-किलतुर्गे प्रापुः । हिरण्यकोपि सहस्रमुखिलतुर्गे प्रविष्टोकुतोभयः छखेनास्ते । अथवा साध्विदमुज्यते ।

> दंष्ट्राविरहितः सर्पो मदहीनो तथा गजः । सर्वेषां जायते वदयो दुर्गहीनस्तथा नृषः ॥ १२ ॥

तथा च

न गजानां सहस्रेण न च लक्षेण वाजिनाम् । तस्कर्म सिध्यते राज्ञां हुर्गेणैकेन यद्रणे ॥ १३ ॥

25

शतमेकोपि संधत्ते प्राकारस्यो धनुर्धरः | तस्मार्ह्भ प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविदो जनाः || ९४ ||

अथ चित्रपीवो बिलमासाद्य तारस्वरेण प्रोवाच | भो भो मित्र हिरण्यक सत्वरमागच्छ | महती मे व्यसनावस्था वर्तते | तच्छुत्वा हिरण्यकोपि बिलदुर्गान्तर्गतः सन्प्रोवाच | भोः को भवान् | किमर्थमा-यातः | किं कारणम् | कीदृत्के व्यसनावस्थानम् | तत्कथ्यतामिति | तच्छुत्वा चित्रपीव आह | भोश्वित्रपीवो नाम कपोतराजोहं ते सुहत् | तत्सत्वरमागच्छ | गुरुतरं प्रयोजनमस्ति | तदाकण्यं पुलकिततनुः प्रहृष्टात्मा स्थिरमनास्त्वरमाणो निष्कान्तः | अथवा साध्विदमुच्यते |

10 सुहदः स्नेहसंपद्मा लोचनानन्ददायिनः ।
गृहे गृहवतां नित्यमागच्छन्ति महात्मनाम् ।। १५ ।।
तथा च ।

भवनेतिययो यस्य समागच्छन्ति नित्यदाः । यत्सौख्यं तस्य चित्ते स्याच तत्स्वर्गेषि जायते ॥ १६ ॥

अथ चिल्लमीवं सपिरजनं बद्धमालोक्य हिरण्यकः सिवषादिनिद-माह | भोः किमेतत् | स आह | भो जानचिप किं पृच्छिति | उक्तं च यतः |

यस्माद्य येन च यथा च यदा च यच
यावच यत्न च शुभाशुभमात्मकर्म |
तस्माच तेन च तथा च तदा च तच
तावच तत्र च कृतान्तवशादुपैति || १७ ||
तत्याप्तं मयेतद्वयसनं जिह्नालील्यात | तत्त्वं पाशमोक्षं व

तत्त्राप्तं मयेतद्वयसनं जिह्नालौल्यात् । तत्त्वं पाश्चमोक्षं कुरु मावि-लम्बम् । तदाकण्यं हिरण्यकः प्राह ।

अध्यर्धाद्योजनशतादामिषं वीक्षते खगः ।

सोपि पार्श्वस्थितं दैवाद्दन्धनं न च पत्रयति ॥ १८ ॥

.5

213

तथा च

रिविनिशाकरयोर्भहपीडनं
गजभुजंगिवहंगमबन्धनम् |
मितमतां च निरीक्ष्य दिरहतां
विधिरहो बलवानिति मे मितिः ॥ १९ ॥

तथाच |

व्योमैकान्तिविहारिणोपि विह्गाः संप्रापुवन्त्यापदं बध्यन्ते निपुणैरगाधसिललान्मीनाः समुद्रादपि । दुर्नीतं किमिहास्ति किं च स्रकृतं कः स्थानलाभे गुणः कालः सर्वजनान्प्रसारिनकरो गृह्याति दूरादपि ॥ २०॥

एत्रमुक्ता वित्रपीवस्य पाशं छेतुमुद्यतं स तमाह । भद्र मा मैयं कुरु । प्रथमं मम भृत्यानां पाशच्छेदं कुरु तदनु ममापि च । तच्छु-त्वा कुपितो हिरण्यकः प्राह । भो न युक्तमुक्तं भवता यतः स्वामि-नोनन्तरं भृत्याः । स आह । भद्र मा मैवं वद । मदाश्रयाः सर्व एते वराकाः । अपरं स्वकुटुम्बं परित्यज्य समागताः । तत्कथमेतावन्मात- । अपरं स्वकुटुम्बं परित्यज्य समागताः । तत्कथमेतावन्मात- । अपरं संमानं न करोमि । उक्तं च ।

यः संमानं समाधत्ते भृत्यानां क्षितियोधिकम् । वित्ताभावेषि तं दृष्ट्वा ते त्यजन्ति न कार्हिचत् ॥ २१ ॥

तथाच ।

विश्वासः संपदां मूलं तेन यूथपतिर्गजः । सिंहो मृगाधिपत्येषि न मृगैरुपयुज्यते ॥ २२ ॥

अपरं मम कदाचित्पाशाच्छेदं कुर्वतस्ते दन्तभङ्गो भवति । अथवा दुरात्मा लुब्धकः समभ्येति । तन्नृनं मम नरकपात एव । उक्तं च ।

सदाचारेषु भृत्येषु संसीदत्सु च यः प्रभुः ।
सुखी स्याचरकं याति परत्रेह च सीदित ॥ २३ ॥ धः
तच्छत्वा प्रदृष्टो हिरण्यकः प्राह । भो वेदयहं राजधर्मम् । परं

15

मया तव परीक्षा कृता | तत्सर्वेषां पूर्व पाशच्छेदं करिष्यामि | भवा-नप्यनेन विधिना बहुकपोतपरिवारो भविष्यति | उक्तं च |

> कारुण्यं सविभागश्च यस्य भृत्येषु सर्वदा । संभवेत्स महीपालस्त्रेतोक्यस्यापि रक्षणे ॥ २४ ॥

प्वमुक्ता सर्वेषां पाञ्चच्छेदं कृत्वा हिरण्यकश्वित्रपीवमाह । मित्र गम्यतामधुना स्वाश्रये । भूयोपि व्यसने प्राप्ते समागन्तव्यम् । इति तान्प्रेष्य पुनरपि दुर्गे प्रविष्टः । चित्रपीवोपि सपरिवारः स्वाश्रयमग-मत् । अथवा साध्विदमुच्यते ।

> मित्रवान्साधयत्यर्थान्दुःसाध्यानिप वै वतः । तस्मान्मित्राणि कुर्वात समानान्येव चात्मनः ॥ २५ ॥

लघुपतनकोपि सर्वे तं चित्रपीवबन्धमोक्षमवलोक्य विस्मितमना व्यचिन्तयत् । अहो बुद्धिरस्य हिरण्यकस्य शक्तिश्च दुर्गस्य सामगी च । तरीदृगेव विधिर्विहंगानां बन्धनमोक्षात्मकः । अहं च न कस्य -चिद्धिश्वसिमि चलप्रकृतिश्च । तथाप्येनं मित्रं करोमि । उक्तं च ।

> अपि संपूर्णतायुक्तैः कर्तव्या खहदो बुधैः । नदीदाः परिपूर्णीपि चन्द्रोदयमपेक्षते ॥ २६ ॥

एवं संप्रधार्य पादपादवतीर्य बिलद्वारमाश्रित्य विल्लमीववच्छव्देन हिरण्यकं समाहूतवान् । एहाहि भो हिरण्यक एहि । तच्छव्दं श्रुत्वा हिरण्यको व्यचिन्तयत् । किमन्योपि कश्रित्कपोतो बन्धनदोषस्तिष्ठति 20 येन मां व्याहरति । आह च । भोः को भवान् । स आह । अहं लघुपतनको नाम वायसः । तच्छुत्वा विद्योषादन्तर्जीनो हिरण्यक आह । भो द्वृतं गम्यतामस्मात्स्थानात् । वायस आह । अहं तव पार्श्वे गुरुकार्येण समागतः । तिंक न क्रियते मया सह दर्शनम् । हिरण्यक आह । न मेस्ति त्वया सह संगमेन प्रयोजनिमित । स आह । भो- 25श्विलपीवस्य मया तव सकाद्यात्पाद्यमोक्षणं दृष्टम्। तेन मम महती प्रीतिः संजाता । तत्कदाचिन्ममापि बन्धने जाते तव पार्श्वान्मुिक्तर्भवति । तिक्कयतां मया सह मैली । हिरण्यक आह । अहे त्वं भोक्ता ।

ä

अहं ते भोज्यभृतः । तत्का त्वया सह मम मैत्री । तहस्यतां मैत्रीवि-रोधभावान् । उक्तं च ।

> ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् । तयोर्मेत्री विवाहश्च न तु पुष्टतिपुष्टयोः ॥ २७ ॥

तथा च

यो मित्रं कुरुते मृढ आत्मनोसदृशं कुधीः । हीनं वाष्यधिकं वापि हास्यतां यात्यसी जनः ॥ २८ ॥

तद्गम्यतामिति | वायस आह | भो हिरण्यक एषोहं तत्र दुर्गहार उपितृष्टः | यदि त्वं मैत्रीं करोषि ततोहं प्राणयात्रां करिष्यामि | अ-न्यथा प्रायोपवेशनं में स्यादिति | हिरण्यक आह | भोस्त्यया वैरिणा 10 सह कथं मेर्त्रां करोमि | उक्तं च |

> वैग्णा न हि संदध्यात्स्वश्चिष्टेनापि संधिना | सुनप्रमपि पानीयं दामयत्येव पात्रकम् || २९ ||

वायस आह । भोस्त्वया सह दर्शनमिप नास्ति कुनो वैग्म् । तन्किमनुचितं वदसि । हिरण्यक आह । द्विविधं वैरं भवति सहनं 15 इतिमंच । तस्सहजवैरी त्वमस्माकम् । उक्तं च ।

> कृतिमं नादामभ्येति वैरं ब्राकृतिमेर्गुणैः । प्राणदानं विना नैव सहजं याति संक्षयम् ॥ ३०॥

वायस आह | भो हिविधस्य वैरस्य लक्षणं श्रोतुमिच्छामि | तन्कध्यताम् | हिरण्यक आह | भो: कारणेन निर्वृत्तं कृतिमम् | तत्तद- 20
होपकारकरणाद्रच्छति | स्वाभाविकं च पुनः कथमपि न गच्छिति |
तद्यथा नकुलसर्पाणां द्याष्पभुङ्गखायुधानां जलबह्न्योदेंवदैत्यानां सारमेयमार्जाराणामीश्वरदिद्राणां सपत्नीनां सिंहगजानां लुष्धकहरिणानां
श्रोत्रियश्रष्टक्रियाणां मूर्खपण्डितानां पित्रताकुलटानां सज्जनदुर्जनानाम् | न कश्चित्केनापि व्यापादितः | तथापि प्राणान्संतापयन्ति स्म | 25
वायस आह | तदकारणमेतन् | श्रूयतां मे वचनम् |

15

20

```
कारणान्मित्रतां याति कारणाद्याति शत्रुताम् ।
          तस्मान्मिलत्वमेवाल योज्यं वैरं न धीमता ॥ ३१॥
      तस्मात्कुरु मया सह समागमं मिल्रधर्मार्थम् | हिरण्यक आह |
  भोः श्रुयतां नीतिसर्वस्वम् ।
          सक्हृष्टमपीष्टं यः पुनः संधातुमिच्छति ।
 5
          स मुत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ ३२ ॥
      अथवा गुणवान हं न मे कि शिद्देरयातनां करिप्यत्येतदिप न संभा-
  ॰यम् । उक्तं च ।
          सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्याणान्त्रियान्पाणिने-
          र्मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जैमिनिम् ।
          छन्दोज्ञाननिधिं जधान मकरो वेलातटे पिङ्गल-
          मज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोर्थस्तिरश्चां गुणैः ॥ ३३ ॥
      वायस आह | अस्त्वेतत्तथापि श्रूयताम् |
          उपकाराच लोकानां निमित्तानमृगपक्षिणाम् ।
          भयाङ्गोभाच सूर्वाणां मैत्री स्याहर्रानात्सताम् ॥ ३४ ॥
      तत्साधुरहम् । अपरं त्वां शपथादिभिर्निर्भयं करिप्यामि । स
  आह | न मेस्ति ते शपथै: प्रत्ययः | उक्तं च |
          श्रापथैः संधितस्यापि न विश्वासं त्रजेद्रिपोः ।
          अद्रोहरापयं कृत्वा वृत्रः राक्रेण स्रदितः ॥ ३५ ॥
          न विश्वासं विना शत्रुर्देवानामपि सिध्यति ।
          विश्वासान्निददोन्द्रेण दितेर्गर्भी विदारितः ॥ ३६ ॥
      अन्यच् ।
          बृहस्पतेरपि प्राज्ञस्तस्माज्ञैवात्र विश्वसेत् ।
          य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यं च खुखानि च ॥ ३७ ॥
25
      तथा च ।
          स्रुस्भेणापि च्छिद्रेण प्रविदयाभ्यन्तरं रिपुः |
```

नाश्येच शनैः पश्चात्प्रवं सालिलपूरवत् ॥ ३८ ॥

20

न विश्वसेदिविश्वस्ते विश्वस्तेषि न विश्वसेत्।
विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मृलान्यिष निकृन्ति ॥ ३९ ॥
न वैध्यते स्वविश्वस्तो दुर्बलोषि बलोत्कटैः ।
विश्वस्ताश्राद्ध वध्यन्ते बलवन्तोषि दुर्बलैः ॥ ४० ॥
स्रकृत्यं विष्णुगुप्तस्य मिलाप्तिर्मार्गवस्य च ॥
बृहस्पतेरविश्वासो नीतिसंधिस्त्रिश स्थितः ॥ ४९ ॥
न ॥

तथाच |

महताप्यर्थसारेण यो विश्वासं समागतः । भार्याद्ध सुविरक्ताद्ध तदन्तं तस्य जीवितम् ॥ ४२ ॥

तच्छूत्वा लघुपतनकोपि निरुत्तरिधन्तयामास | अहो बुद्धिपाग- 10 लभ्यमस्य नीतिविषये | अथवा त एवास्योपिर मैत्रीपक्षपातः | स आह | मो हिरण्यक |

सख्यं साप्तपदीनं भो इत्याहुर्विवुधा जनाः । बलात्त्वं मित्रतां प्राप्तो वचनं मम तच्छृणु ॥ ४३ ॥

दुर्गस्थेनापि त्वया मया सह नित्यमेवालापो शुणदोपस्वभाषिनगो- 15 श्रीकथादिः सर्वदा कर्नव्यो यथेवं न विश्वसिषि । तच्छुत्वा हिरण्य- कोपि व्यचिन्तयत् । विद्रम्धवननीयं दृश्यते लघुपतनकः सत्यवाक्य- श्र । तद्युक्तमनेन मैलीकरणम् । परं कदाचिन्मम दुर्गे चरणपातीपि न कार्यः । उक्तं च ।

भीतभीतः पुरा शलुर्मन्दंमन्दं विसर्पति । भूमौ प्रहेलया पश्चाज्जारहस्तोङ्गनास्त्रिव ॥ ४४ ॥

तच्छुत्वा वायस आह | भद्र एवं भवतु | ततः प्रभृति है तार्वाप सभाषितगोष्टीस्रखमनुभवन्तै तिष्ठतः | परस्परं कृतोपकारौ कालं नयतः | लघुपतनकोपि मांसदाकलानि मेध्यानि बलिदोषाण्यन्यानि वस्सलाहतानि पकासविदोषाणि हिरण्यकार्यमानयति | हिरण्यकोपि १३ तण्डुलानन्यांश्व भक्षविदोषाङ्गंधुपतनकार्य रात्रावाहत्य तत्कालायाः तस्यापयति | अथवा युज्यते हयोरप्येतत् | उक्तं च |

10

15

ददाति प्रतिगृहाति गुह्ममाख्याति प्रच्छति । मुक्के भोजयते नेव पिंड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥ ४५ ॥ नोपकारं विना पीतिः कथंचित्कस्यचिद्भवेत् । उपयाचितदानेन यता देवा अभीष्टदाः ॥ ४६ ॥ तावलीतिर्भवेक्षीके यावहानं प्रदीयते । वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यज्ञित मातरम् ॥ ४७ ॥ पदय दानस्य माहात्म्यं सद्यः प्रत्ययकारकम् । यत्प्रभावादिप द्वेषी मित्रतां याति तत्क्षणात् ॥ ४८ ॥ पुत्रादिप प्रियतरं खलु तेन दानं मन्ये पशोरपि विवेकविवर्जितस्य ।

दत्ते खलेपि निखिलं खलु येन दुग्धं नित्यं ददाति महिषी सद्धतापि पश्य ॥ ४९ ॥

किंबहुना | प्रीतिं निरन्तरां कृत्वा दुर्भेद्यां नखमांसवत् । मूषको वायसभैव गती कृत्रिममित्रताम् ॥ ५० ॥

एवं स मूपकस्तदुपकाररञ्जितस्तथा विश्वस्तो यथा तस्य पक्षमध्ये प्रविष्टस्तेन सह सर्वदेव गोर्श करोति । अथान्यस्मिचहिन वायसी-अुपूर्णनयनः समभ्येत्य सगद्गदं तमुवात्र । भद्र हिरण्यक विरक्तिः संजाता में सांप्रतं देशस्यास्योपरि । तदन्यत्र यास्यामि । हिरण्यक 20 आह | भद्र किं विरक्तेः कारणम् | स आह | भद्र श्रूयताम् | अत्र देशे महत्यानावृष्टचा दुर्भिक्षं संजातम् । दुर्भिक्षत्वाज्जनो बुमुक्षापी-डितः कोपि बलिमात्रमपि न प्रयच्छति । अपरं गृहेगृहे बुभुक्षितज-नैर्विहंगानां बन्धनाय पाद्याः प्रगुणीकृताः सन्ति । अहमप्यायुःशेष-तया पाशेन बद्ध उद्धरितोस्मि । एतद्दिरक्तेः कारणम् । तेनाहं विदेशं 25 चित इति वाष्पमोक्षं करोमि | हिरण्यक आह | अथ भंवान्क प्रस्थितः । स आह । अस्ति दक्षिणापथे वनगहनमध्ये महासरः । तत्र त्वत्तोधिकः परमञ्जहत्कूमीं मन्थरको नाम । स च मे मत्स्यमांसख-

ण्डानि दास्यति । तद्रक्षगात्तेन सह स्रभाषितगोष्टीस्रखमनुभवनस्रखेन कालं नेप्यामि । नाहमत्र विशंगनां पादाबन्धनेन क्षयं द्रष्टुमि-च्छामि । उक्तं च ।

> कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् । को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ ५९ ॥ अविद्यस्यं च नृपत्यं च नैय तुल्यं कदाचन । स्वदेशे पुज्यते राजा विद्यान्सर्वत्र पृज्यते ॥ ५२ ॥

तथाच ।

अनावृष्टिहते देशे सस्ये च प्रलयं गते | धन्यास्तात न पदयन्ति देशभङ्गं कुरुक्षयम् || ५३ ||

हिरण्यक आह | यद्येतं तदहमि त्वया सहागिमिप्यामि | ममापि महहुः खं वर्तते | वायम आह | भोस्तव किं दुः खम् | तत्कयय | हिर-ण्यक आह | भो वहु वक्तव्यमस्त्यत्र विषये | तत्वेव गत्वा सर्व सिव-स्तरं कथियप्यामि | वायस आह | अहं तावदाकाद्यगितस्तत्कथं भवतो मया सह गमनम् | स आह यदि मे प्राणान्रक्षमि तदा स्वपृ- अमारोप्य मां तत्र प्रापयिप्यसि | नान्यथा मम गतिरस्ति | तच्छुत्वा सानन्दं वायस आह | यद्येवं तद्धन्योहं यद्भवतापि सह तत्र कातं नयामि | अहं संपानादिकानष्टानुङ्गीनगितिविद्योपान्वेद्य | तत्समारोह मम पृष्ठं येन सुखेन त्यां तत्सरः प्रापयामि | हिरण्यक आह | उद्गीनानां नामानि भोतुमिच्छामि | स आह |

संपातं विष्रपातं च महापातं निपातनम् । वक्रं तिर्यक्तथा चोर्ध्वमष्टमं त्वुसंज्ञकम् ॥ ५४ ॥

तच्छुत्वा हिरण्यकस्तत्क्षगादेव तदुपि समारूढः | मोपि श्रानेःश-नैस्तमादाय संपानोङ्गीनप्रस्थितः क्रमेण तत्सरः प्राप्तः | ततो लघुपननकं रमूषकाधिष्ठितं विलोक्य दूरतोपि देशकालविदसामान्यकाकोयमिति क्ष ज्ञात्त्रा सस्वरं मन्थरको जले प्रविष्टः | लघुपननकोपि तीरस्थनरुको-टरेहिरण्यकं मुक्का शाखायमारुब्ध तारस्वरंण प्रोवाच | भो मन्थरक

25

आगच्छागच्छ | तत्र मित्रमहं रुषुपतनको नाम वायसश्विरास्सोस्क-ण्डः समायातः | तदागत्यालिङ्गय माम् । उक्तं च ।

> किं चन्दनैः सर्कपूरैस्तुहिनैः किं च शीतलैः । सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ ५५ ॥

े तच्छुत्वा निपुणतरं ज्ञात्वा सत्वरं सिललाचिष्क्रम्य पुलिकततनुरा-नन्दाश्रुपूरितनयनो मन्थरकः प्रोवाच | एबेहि मित्र आलिङ्गय माम् | विरकालान्मया त्वं सम्यङ्ग ज्ञातः | तेनाहं सिललान्तः प्रविष्टः | उक्तं च |

> यस्य न ज्ञायते वीर्थं न कुरुं न विचेष्टितम् । न तेन संगतिं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥ ५६ ॥

एवमुक्ते रुघुपतनको वृक्षादवतीर्य तमालिङ्गितत्रान् । अथवा साध्विदमुच्यते ।

> अमृतस्य प्रवाहैः किं कायक्षालनसंभवैः । त्रिरान्मित्रपरिष्वङ्गो योसौ मृल्यविवर्जितः ।। ५७ |।

एवं द्वाविष तौ विहितालिङ्गनौ परस्परं पुलिकतिदारीरौ वृक्षादधः समुपिवष्टौ प्रोचतुरात्मचरिलवृत्तान्तम् । हिरण्यकोषि मन्धरकस्य प्रणामं कृत्वा वायसाभ्यादो समुपिविष्टः । अथ तं समालोक्य मन्धरको लघुपतनकमाह । भोः कोयं मूषकः । कस्मात्त्वया भक्षभूतोषि पृष्ठमारोप्यानीतः । तद्माल स्वल्पकारणेन भाव्यम् । तच्छुत्वा लघुप-20 तनक आह । भो हिरण्यको नाम मूषकोयम् । मम छहद्दितीयिमव जीवितम् । तर्तिक बहुना ।

पर्जन्यस्य यथा धारा यथा च दिवि तारकाः । सिकतारेणवा यद्दर्संख्यया परिवर्जिताः ।। ५८ ।। गुणाः संख्यापरित्यक्तास्तद्ददस्य महात्मनः । परं निर्वेदमापद्मः संप्राप्तोयं तवान्तिकम् ।। ५९ ।।

मन्थरक आह | किमस्य वैराग्यकारणम् । वायस आह | पृष्टो मया | परमनेनाभिहितम् | यद्वहु वक्तव्यमस्ति तत्रैव गतः कथयिष्या- मि | ममापि न निवेदितम् | तद्भद्र हिरण्यक इदानीं निवेद्यतामुभ-योरप्यावयोक्तदात्मनो वैराग्यकारणम् | सोन्नवीत् |

#### कथा १.

अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् । तस्य नातिदूरे मठायतनं भगवतः श्रीमहादेवस्य । तत्र च ताम्रचुडो नाम 🤸 परिवाजकः प्रतिवसित स्म । स च नगरे भिक्षाटनं कृत्वा प्राणयात्रां ममाचर्ति । भिक्षाशेषं च तत्रैव भिक्षापात्रे निधाय तद्रिक्षापात्रं नागढन्ते विलम्ब्य पश्चाद्रात्री स्विपिति | प्रत्यूपे च तदसं कर्मकराणां दत्त्वा सम्यक्तत्रेव देवतायतने संमार्जनीपलेपनमण्डनादिकं समाज्ञाप-यति | अन्यस्मिच्ननि मम बान्धवैर्निवेदिनम् | स्वामिन् मठायतने 10 मिद्धमत्रं मृपकभयात्त्रत्रेव भिक्षापात्रे निहितं नागदन्तेवलम्बितं निष्ठति सदैव । नद्दयं भक्षत्रिनुं न बाक्रमः । स्वाभिनः पुनरगस्यं किमपि नास्ति । तन्ति नृथाटनेनान्यत्र । अद्य तत्र गत्वा यथेच्छ भुज्ज्ञमहे तय प्रमादात् । नदाकर्ण्यात्रं सकलय्थपरिवृतस्तत्क्षणादेव तल गतः । उत्पत्य च निमनिभक्षापाले समारुटः । तल भक्ष्यविद्योपा- 15 णि सेवकानां दत्त्रा पश्चान्स्वयमेव भक्षयामि । सर्वेषां तृप्ते। जातायां भूयः स्वगृहं गच्छामः । एवं निन्यमेव तदनं भक्षयामि । परिव्राज-कोपि यथाशक्ति रक्षति । परं यदेव निद्रान्तरितो भवति तदाहं तलारुद्यात्मकृत्यं करोमि । अथ कदाचित्तेन मम गक्षणार्थं महान्यतः कृतः । जर्जरवंदाः समानीतः । तेन सुप्तोपि मम भयाद्भिक्षापात्रं 20 तांडयति । अहमप्यभक्षिनेष्यत्रे प्रहारभयादपसर्पामि । एवं नेन सह सकलां रात्रिं विषहपरस्य कालो त्रजित । अथान्यरिमञ्चहिन तस्य मठे बृहस्स्फिट्नामा परिव्राजकरनस्य सुहत्तीर्थयात्राप्रमङ्गेन पान्यः प्राघृणेक: समायातः । तं दृष्ट्रा प्रत्युरथानविधिना संभाव्य प्रतिपत्ति-पूर्वकमभ्यागनिक्रियया नियोजितः । ततश्च रात्रावेकत्व कुशसंस्तरे 25 द्याविप प्रसुप्ती धर्मकथां कथिवतुमारकी । अथ वृहत्मिप्तकथागोष्टीपु

सताम्रजूडो मूषकलासाद्याक्षितमना जर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयंस्तस्य ग्रन्थं प्रतिवचनं प्रयच्छति । तन्मना न किंचिदुदाहरित । अथासाव-भ्यागतः परं कोपमुपागतस्तमुवाच । भोस्ताम्रजूड परिज्ञातस्त्वं सम्यङ्ग ग्रहत् । तेन मया सह साह्मादं न जन्पसि । तद्रात्राविप त्वदीयं निवं त्यक्तान्यत्र मेडे यास्यामि । उक्तं च ।

एह्यागच्छ समाश्रयासनिमदं कस्माचिराहृदयसे
का वार्ता अतिदुर्बेलोसि कुदालं प्रीतोसिम ते दर्शनात् ।
एवं ये समुपागतान्प्रणियनः प्रह्लादयन्त्यादरात्
तेषां युक्तमदाङ्कितेन मनसा हर्म्याणि गन्तुं सदा ।। ६० ।
गृही यत्रागतं दृष्ट्वा दिशो वीक्षेत वाष्यधः ।
तत्र ये सदने यान्ति ते शृङ्गरिहता तृषाः ।। ६९ ।।
नाभ्युत्थानिक्रया यत्र नालापा मधुराक्षराः ।
गुणदोषकथा नैव तत्र हर्म्ये न गम्यते ।। ६२ ।।

तदेकमठप्राप्त्यापि त्वं गर्वितः । त्यक्तः खहत्त्वेहः । नैतहेस्सि

15 यत्त्रया मठाश्रयव्याजेन नरकोपार्जना कृता । उक्तं च ।

नरकाय मतिस्ते चेत्पौरोहित्यं समाचर ।

वर्षे याविकामन्येन मठचिन्तां दिनस्रयम् ॥ ६३ ॥

तन्मूर्ख शोत्रितन्यस्त्वं गर्व गतः | तदहं त्वदीयं मटं परित्यज्य यास्यामि | अय तच्छुत्वा भयत्रस्तमनास्तात्रचूडस्तमुवाच | भो 20 भगवन् मा मैवं वद | न त्वत्समोन्यो मम सुहत्कश्चिदस्ति | परं तच्छूयतां गोष्ठीशैथिल्यकारणम् | एष दुरात्मा मूषकः प्रोज्ञतस्थाने धृतमपि भिक्षापात्रमुत्सुत्यारोहिति भिक्षाशेषं च तत्रस्थं भक्षयति | तदभावादेव मठे मार्जनिक्षयापि न भवित | तन्मूषकत्रासार्थमेनेन वंशेन भिक्षापात्रं मुहुर्मुहुस्ताडयामि | नान्यत्कारणिमिति | अपरमे-25 तत्कुतूहलं पदयास्य दुरात्मनो यन्मार्जारमर्कटादयोपि तिरस्कृता अस्योत्यतनेन | बृहर्स्किगाह | अथ ज्ञायने तस्य बिलं करिंमस्तस्य-

;,

देशे | ताम्रनूड आह | भगवन् न वेद्मि सम्यक् | स आह | नृनं निधानस्योपिर तस्य बिलम् | निधानोष्मणा प्रकृर्दते | उक्तं च | जप्मापि विक्तजो वृद्धिं तेजो नयित देहिनाम् | किं पुनस्तस्य संभोगस्त्यागकर्मसमन्वितः || ६४ || तथा च |

नाकस्माच्छाण्डिलीमाता विक्रीणाति तिलैस्तिलान् । लुञ्चितानितरैर्थेन कार्यमत्र भविष्यति ॥ ६८ ॥ ताम्रचूड आह् । कथमेतत् । स आह् ।

#### कथा 2.

यदहं किस्मिश्वित्स्थाने प्रावृद्धाले त्रतपहणिनिक्तं के चिद्धालाणं 10 वासार्थं प्राधितवान् | ततश्च तद्धचनाक्तेनापि ग्रुश्रुषितः खुखेन देवा- र्वनपरस्तिष्टामि | अथान्यस्मिज्ञहिन प्रत्यूषे प्रबुढोहं त्राद्मणत्राद्मणी- संवादे दक्तावधानः ग्रुणोमि | तत्न त्राद्मण आह | त्राद्मणि प्रभातं दक्षिणायनसंक्रान्तिरनन्तदानफलढा भविष्यति | तदहं प्रतिप्रहार्थं पा-मान्तरं यास्यामि | त्वया त्राद्मणैकस्य भगवतः स्वर्थस्योहंशेन किंचिन्ने । जनं दातव्यम् | अथ तच्छुत्वा त्राद्मणी परुषतरवचनैस्तं भर्त्सयमाना प्राह | कुतस्ते दारिद्मोपहतस्य भोजनप्राप्तिः | तिंक न रुक्तस एवं त्रुवाणः | किंच न मया तव हस्तलप्रया किचिदि रुद्धं त्र मिष्टाचस्यास्त्रादनं न च हस्तपादकण्डादिभृपणम् | तच्छुत्वा भयत्रस्ते।पि विभो मन्दंमन्दं प्राह | ब्राद्माणि नैत्रबुज्यते वक्तुम् | उक्तं च | 20

मासादिप तदर्भ च कस्माची दीयतेर्थिषु । इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ।। ६६ ।। ईश्वरा भूरिदानेन यक्षभन्ते फलं किल । दरिद्रस्तच कार्किण्या प्राप्तुयादिति नः श्रुतिः ।। ६७ ।। दाता लघुरिप सेन्यो भविन न कृपणो महानिप समृद्धा । २० कूपोन्तःस्वादुजलः प्रीत्ये लोकस्य न समुद्रः ।। ६८ ।।

15

तथा च ।

अकृतत्यागमहिद्या मिथ्या किं राजराजशब्देन । गोप्तारं न निधीनां कथयन्ति महेश्वरं विबुधाः ॥ ६९॥ अपि च ।

सदादानः परिक्षीणः शस्त एव करीश्वरः | अदानः पीनगात्नोपि निन्दा एव हि गर्दभः || ७० ॥ यच्छञ्जलमपि जलदो वहःभतामेति सकललोकस्य | नित्यं प्रसारितकरो मित्रोपि न वीक्षितुं दाक्यः || ७१ ॥ एवं ज्ञात्वा दारिद्धामिभूतैरपिस्वल्पास्स्वल्पतरंकाले पात्रे च देयम् |

10 उक्तं च |

सन्पात्रं महती अद्धा देशकालं यथोचितम् । यहीयते विवेकज्ञैस्तदनन्ताय कल्पते ॥ ७२ ॥ तथा च ।

अतितृष्णा न कर्तव्या तृष्णां नैव परित्यजेत् । अतितृष्णाभिभूतस्य चूडा भवति मस्तके ॥ ५३॥ ब्राह्मण्याह । कथमेतत् । स आह ।

# कथा 3

अस्त करिंमश्रिइनोइंशे पुलिन्दः । स च पार्पार्द कर्तुं प्रस्थितः । अथ तेन प्रस्पता महानञ्जनपर्वतिशिखराकारः क्रोडः समासादितः । 20 तं दृष्ट्वा कर्णान्ताकृष्टनिशितसायकेन समाहतः । तेनापि कोपाविष्टेन चेतसा बालेन्दुद्युतिना दंष्ट्रामेण पाटितोदरः पुलिन्दो गतास्वर्भूतलेप-तत् । अथ लुब्धकं व्यापाद्य सकरोपि शरपहारवेदनया पञ्चत्वं गतः। एतिस्मन्ननतरे कश्चिदासन्नमृत्युः शृगाल इतस्ततः परिभ्रमस्तं पदेश-माजगाम । यावहराहपुलिन्दौ हाकपि पश्यित तावत्महृष्टो व्यचिन्त-25 यन् । भीः सानुकूलो मे विधिः । तेनैतदप्यचिन्तितं भोजनमुपस्थितम् । अथवा साध्विदमुच्यते ।

अकृतेप्युद्यमे पुंसामन्यजन्मकृतं फलम् । शुभाशुभं समभ्येति त्रिधिना संनियोजितम् ॥ ७४ ॥ तथा च ।

यस्मिन्देशे च काले च वयसा यादृशेन च |
कृतं शुभाशुभं कर्म तत्त्रथा तेन भुज्यते || ७५ ||
तदहं तथा भक्षयामि यथा बहुन्यहानि में प्राणयात्रा भवति |
तत्तावदेवं खायुपाशं धनुष्कोटिगतं भक्षयामि | उक्तं च |
श्रानैःशनैश्व भोक्तव्यं स्वयं वित्तमुपार्जितम् |
स्सायनिवं प्राक्षेहेंलया न कदाचन || ७६ ||

एवं मनसा निश्चित्य चापचटितकोटिं मुखे प्रक्षिप्य खायुं भिक्षतुं 10 प्रवृत्तः । ततश्च कर्तिते पादो तालुडेयां विदार्य चापकोटिर्मस्तकमध्येन निष्कान्ता । सोपि मृतः । अतीहं ब्रवीमि ।

अतितृष्णा न कर्तव्या तृष्णां नैव परित्यंजेन । अतितृष्णाभिभृतस्य नृडा भवति मस्तके ॥ ७७॥

अथैवं सा तेन प्रबोधिता ब्राह्मण्याह | यथेवं तद्दित मे गृहे स्तोक- 1 नित्रादिः । ततस्तिलाकुँ चित्रवा तिलचूर्णेन ब्राह्मणं भोजियिप्यामीति। ततस्तह्वनं शुस्वा ब्राह्मणो प्रामं गतः । सापि तिलानुष्णोदकेन संमर्च कुटित्वा सूर्यातपे दत्तवती । अल्लान्तरे तस्या गृहकर्मव्यपायास्तिलानां मध्ये किथत्सारमेयो मूत्रोत्सर्गं चकार । तं दृष्ट्रा सा चित्तितवती । अहो नैपुण्यं पद्य पराङ्मुखीमृतस्य विधेयदेते तिला अभोज्याः कृताः । 20 तद्दमेतान्समादाय कस्यचिह्न्हं गत्वा लुच्चितेरलुच्चितानानयामि । सर्वोपि जनोनेन विधिना प्रदास्यतीति । अथ यस्मिन्गृहेहं भिक्षार्थं प्रविष्टस्तल गृहे सापि तिलानादाय प्रविष्टा विक्रयं कर्तृम् । आह च । गृह्मातु किथदलुच्चितैर्लुच्चितान्गृह्माति तावदस्याः पुत्रेण कामन्दिक- 25 द्वास्त्रं दृष्ट्वा व्याहतम् । मातः अमाह्माः खिल्यमे तिलाः। नास्या अल्-

िचतेर्तुञ्चिता माद्याः । कारणं किंचिद्रविष्यति । तेनैपालुम्चितैर्लुन्चि-तान्मयच्छति । तच्छुत्वा तया परित्यक्तास्ते तिलाः । अतीहं ब्रवीमि ।

> नाकस्माच्छाण्डिलीमाता विक्रीणाति तिलैस्तिलान् । लुट्चितानितरैर्येन कार्यमत्र भविष्यति ॥ ७८ ॥

5 एतदुक्ता स भृयोपि प्राह | अथ ज्ञायते तस्य क्रमणमार्गः | ताम्रचृड आह | भगवन् ज्ञायते यत एकाकी न समागच्छिति | किं त्वसंख्ययूथपरिवृतः पर्यतो मे परिभ्रमचितस्ततः सर्वजनेन सहागच्छिति
याति च | अभ्यागत आह | अस्ति किंचित्खनित्वकम् | स आह |
बाह्मस्ति | एपा सर्वलेहिमयी स्वहस्तिका | अभ्यागत आह | तिर्ह
10 प्रत्यूषे त्वया मया सह बोद्धव्यं येन द्वाविप जनचरणामिलनायां
भृमी तत्पदानुसारेण गच्छावः | मयापि तद्वचनमाकर्ण्य चिन्तितम् |
अहो विनटोस्मि यतेस्य साभिप्रायवचांसि श्रूयन्ते | नूनं यथा
निधानं ज्ञातं तथा दुर्गमप्यस्माकं ज्ञास्यित | एतदभिप्रायदिव ज्ञायते |
उक्तं च |

15 सक्तदिंप दृष्ट्वा पुरुषं विद्युःग जानन्ति सारतां तस्य ।
हस्ततुलयापि निपुणाः पलप्रमाणं विजानन्ति ॥ ७९ ॥
वाञ्छेत्र स्वयिति पूर्वतरं भविष्यं
पुंसां यदन्यतनुजं त्वज्ञाभं ज्ञाभं वा ।
विजायते शिद्युरजातकलापविद्धः
पत्युद्धतैरपसरन्सरसः कलापी ॥ ८०

तत्तो हं भयत्रस्तमनाः सपिर वारो दुर्गमार्ग परित्यज्यान्यमार्गेण गन्तुं प्रवृत्तः । सपिरजनो यावदयतो गच्छामि तावत्संमुखो बृहत्कायो मार्जारः समायाति । स च मृषकवृन्दमवलोक्य तन्मध्ये सहसोत्पपात । अथ ते मूषका मां कुमार्गगामिनमवलोक्य गईयन्तो हतरोषा रुधिरस्नात्वित्वसुंधरास्तमेव दुर्ग प्रविष्टाः । अथवा साध्विदमुच्यते ।

४६ छित्त्वा पाद्यमपास्य कूटरचनां भङ्क्का बलाह्यगुरां पर्यन्तामिद्याखाकलापजटिलाचिर्गस्य दूरं वनात् ।

25

व्याभानां दारगोचरादिष जवेनोत्पत्य धावनमृगः कूपान्तः पतितः करोतु विभुरे किंवा विभी पौरुषम् ॥ ८१ ॥

अथाहमेकोन्यत्र गतः । शोषा मृहतया तत्रेव दुर्गे प्रविष्टाः । अता-न्तरे स दुष्टपरित्राजको रुधिरविन्दुवर्चितां भूमिमवलोक्य तेनैय दुर्ग-मार्गेणागत्योपस्थितः । ततश्च स्वहस्तिकया खिनतुमारब्धः । अथ तेन उ खनता प्राप्तं तिच्चानं यस्योपिर सदैवाहं कृतवसितर्यस्योध्मणा महा-दुर्गमि गच्छामि । ततो हष्टमनास्ताम्रज्ञुडमिदम् चेभ्यागतः । भो भगवन् इदानीं स्विपिहि निःशङ्कः । अस्योप्मणा मृषकस्ते जागरणं करोति । एवमुक्का निधानमादाय मठाभिमुखं प्रस्थितौ द्वावि । अह-मपि यावनिधानमागच्छामि तावदरमणीयमुद्देगकारकं तत्स्थानं 10 वीक्षितुमपि न शक्रोमि । अचिन्तयं च । किं करोमि । क गच्छामि । क्यं में स्यान्मनसः प्रशान्तिः । एवं चिन्तयती महाकष्टेन स दिवसी व्यतिक्रान्तः । अथास्तमितेर्के सोद्देगो निरुत्साहस्तास्मिन्मडे सपरिवारः पविष्टः । अथास्मन्परियहशाब्दमाकर्ण्य ताम्रचूडोपि भृयो भिक्षापात्रं जर्जरवंदोन ताडियतुं प्रवृत्तः । अथासावभ्यागतः पाह । सन्वे किम- 15 धापि नि:शङ्को न निद्रां गच्छासि । स आह् । भगवन् भुयोपि समा-यातः सपरिवारः स दुष्टात्मा मृषकः । तद्भयाज्ज्ञर्नरवंशेन भिक्षापात्रं ताख्यामि । ततो विहस्याभ्यागतः प्राह । सखे मा भेषीः । वित्तेन सह गतोस्य कूर्दनोत्साहः । सर्वेषामपि जन्तूनामियमेव स्थितिः । उक्तं च ।

> यदुत्साही सदा मर्त्यः पराभवति यज्जनान् । यदुद्धतं वदेद्दाक्यं तत्सर्वे वित्तजं बलम् ॥ ८२ ॥

भथाहं तच्छुत्वा कोपाविष्टो भिक्षापात्रमुह्दिय विशेपादुन्कृर्दिनो-प्राप्त एव भूमौ निपतितः | तच्छुत्वासौ मे श्रह्मार्वहस्य ताम्रनृडमुत्राच | भोः पद्य पदय कौतृहरूम् | आह च |

> भयेंन बलवान्सर्वो भर्थयुक्तः स पण्डितः । परवैनं मूषकं व्यर्थे सजातेः समतां गतम् ॥ ८३ ॥

15

20

तत्स्विपिहि त्वं गतशङ्कः । यदस्योत्पतनकारणं तदावयोईस्तगतं जातम् । अथवा साध्विदमुन्यते ।

> दंष्ट्राविरहितः सपों मदहीनो यथा गजः । तथार्थेन विहीनोत्र पुरुषो नामधारकः ॥ ८४ ॥

तच्छुत्वाहं मनसा विचिन्तितवान् | यतोङ्गुलिमात्रमपि कूर्दनश क्तिर्नास्ति तद्धिगर्थहीनस्य पुरुषस्य जीवितम् | उक्तं च |
 अर्थेन च विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः |

अथन च विहानस्य पुरुषस्याल्पमधसः । उच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा यीष्मे कुसरितो यथा ।। ८५ ॥ यथा काक्रयवाः प्रोक्ता यथारण्यभवास्तिलाः ।

नाममात्रा न सिद्धौ हि धनहीनास्तथा नराः || ८६ || सन्तोपि न हि राजन्ते दरिद्रस्येतरे गुणाः | आदित्य इव भूतानां श्रीर्गुणानां प्रकाशिनी || ८७ || न तथा बाध्यते लोके प्रकृत्या निर्धनो जनः | यथा द्रव्याणि संप्राप्य तैर्विहीनः स्वसैधितः || ८८ ||

ग्रुष्कस्य कीटखातस्य विह्नदग्धस्य सर्वतः ।
तरोरप्यूषरस्यस्य वरं जन्म न चार्थिनः ॥ ८९ ॥
ग्रङ्कनीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा दरिद्रता ।
उपकर्तुमपि पाप्तं निःस्वं संत्यज्य गच्छति ॥ ९० ॥
उच्चम्योचम्य तत्रैव निर्धनानां मनोरथाः ।

इदयेष्वेव लीयन्ते विधवास्त्रीस्तनाविव ॥ ९९ ॥ व्यक्तेपि वासारे नित्यं दौर्गत्यतमसावृतः । अमतोपि स्थितो यलाच केनापीह दृदयते ॥ ९२ ॥

एवं विरुप्याहं भमोत्साहस्ति झिथानं गण्डोपथानीयकृतं हृष्ट्वा स्वं दुर्ग प्रभाते गतः । ततथ मङ्गत्याः प्रभाते गच्छन्तो मिथो जल्पन्ति । 25 अहो असमर्थोयमुदरपूरणेस्माकम् । केवरुमस्य पृष्ठरुमानां विद्वारा-दिविपत्तयः । तत्किमनेनाराधितेन । उक्तं च ।

यस्तकाशाच लाभः स्यान्केवलाः स्युर्विपत्तयः । स स्वामी दूरतस्त्याज्यो विशेषादनुजीविभिः ॥ ९३ ॥ एवं तेषां वचांसि श्रुत्वा स्वदुर्ग प्रविष्टोहम् । यावच किथन्मम संमुखीभ्येति तावन्मया चिन्तितम् । धिगियं दरिद्रता । अथवा साध्विदमुच्यते ।

> मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं मेथुनमप्रनम् । मृतमभोलियं भाद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ९४ ॥

एवं मे चिन्तयतस्ते भृत्या मम श्राह्मणां सेवका जाताः । ते च मामे-कािकनं दृष्ट्वा विखम्बनां कुर्वन्ति । अथ मयैकािकना योगनिद्रां गतेन भूयो विचिन्तितम् । यत्तस्य कुतपस्विनः समाश्रयं गत्वा तद्रण्डोप - 10 धानवित्कृतां वित्तपेटां श्रानैःश्रानैर्विदार्थे तस्य निद्रावशं गतस्य स्वदुर्गे तिद्वत्तमानयािम येन भूयोिप मे वित्तप्रभावेनािधपत्यं पूर्ववद्भवित । उक्तं च ।

> व्यथयन्ति परं चेतो मनोरथकातैर्जनाः । नानुष्ठानैर्धनैर्हीनाः कुलजा विधवा इव ॥ ९५ ॥ 15 दौर्गत्यं देहिनां दुःखमपमानकरं परम् । येन स्वैरिप मन्यन्ते जीवन्तोपि मृता इव ॥ ९६ ॥ दैन्यस्य पाल्रतामेति पराभृतेः परं पदम् । विपदामाभयः शश्वहीर्गत्यकलुषीकृतः ॥ ९७ ॥ लज्जन्ते बान्धवास्तेन संबन्धं गोपयन्ति च । 20 मित्राण्यमित्रतां यान्ति यस्य न स्युः कपर्दकाः ॥ ९८ ॥ मूर्ते लाववमेवैतदपायानामिदं गृहम् । पर्यायो मरणस्यायं निर्धनत्वं द्वारीरिणाम् ॥ ९९ ॥ अजाधूलिरिव त्रस्तैर्मार्जनीरेणुवज्जनैः । दीपखट्टोत्यच्छायेव त्यज्यते निर्धनो जनैः ॥ १०० ॥ 25 शौचावशिष्टयाप्यस्ति किंचित्कार्यं कचिनमृदा । निर्धनेन जनेनैव न तु किंचित्प्रयोजनम् ॥ १०१ ॥

अधनो दातुकामोपि संप्राप्तो धिननां गृहम् ।

मन्यते याचकोयं धिग्दारिद्यां खतु देहिनाम् ॥ १०२ ॥
अतो वित्तापहारं विदधनो यदि मे मृत्युः स्यात्तवापि शोधनम् ।
उक्तं च ।

स्वितिहरणं दृष्ट्वायो न रक्षत्यसौ नरः । पितरोपि न गृक्कन्ति तक्क्षं सिलिलाञ्जलिम् ॥ १०३॥ तथाच।

गवार्थे ब्राझणार्थे च स्त्रीवित्तहरणे तथा । प्राणांस्त्यजति यो युद्धे तस्य लोकाः सनातनाः ॥ १०४ ॥ एवं निश्वित्य रात्रो तत्न गत्वा निद्रावद्यामुपागतस्य पेटायां मया छिद्रं कृतं यावत्तावत्पबुद्धो दुष्टतापसः । ततश्च जर्जरवंद्यपहारेण दिशसि तादितः कथंचिदायुःदोषतया निर्गतोहं न मृतश्च । उक्तं च ।

प्राप्तव्यमर्थ लभते मनुष्यो देवोपि तं लङ्क्षयितुं न द्याक्तः । तस्माच द्योचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम् ॥ १०५ ॥ काककूर्मी पृच्छतः । कथमेतत् । हिरण्यक आह ।

# कथा ४.

अस्ति करिंमश्रिचगरे सागरदत्तो नाम विणक् । तत्सूनुना रूप-20 कशतेन विक्रीयमाणः पुस्तको गृहीतः । तिस्मिश्च लिखितमस्ति । प्राप्तव्यमर्थ लभते मनुष्यो देवोपि तं लङ्क्षयितुं न शक्तः । तस्माच शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम् ॥ १०६ ॥

25 तहृष्ट्वा सागरदत्तेन तनुजः पृष्टः | पुत्र कियता मूल्येनैप पुस्तको गृहीतः | सोब्रवीत् | रूपकद्यतेन | तच्छुत्वा सागरदत्तोब्रवीत् | धिङ्गुर्ख स्वं लिखितैकश्लोकं पुस्तकं रूपकशतेन यहृहास्येतया बुद्धा कर्यं द्रव्योपार्जनं करिष्यसि । तरद्यप्रभृति त्वया मे गृहे न प्रवेष्टव्यम् । एवं निर्भत्स्य गृहाचिःसारितः । स च तेन निर्वेदेन विप्रकृष्टं देशा-न्तरं गत्वा किमपि नगरमासाद्यावस्थितः । अथ कतिपयदिवसैस्तस्र-गरनिवासिना केनिवदसी पृष्टः | कुतो भवानागतः | किनामा त्वम् | ३ असावत्रवीत् । प्राप्तव्यमर्थे लभते मनुष्यः । अथान्येनापि पृष्टेनानेन तथैवोत्तरं दत्तम् । एवं च तस्य नगरस्य मध्ये प्राप्तव्यमर्थ इति तस्य प्रसिद्धं नाम जातम् । अथ राजकन्या चन्द्रवती नामाभिनवरूपयौ-वनसंपन्ना सलीहितीयैकस्मिन्दिवसे नगरं निरीक्षमाणास्ति । तत्रैव च कश्चिद्राजपुत्रोतीव रूपसंपन्नो मनोरमध कथमपि तस्या दृष्टि- 10 गोचरे गतः । तह्र्यानसमकालमेव कुद्धमबाणाहतया तया निजस-ख्यभिहिता । सिख यथा किलानेन सह समागमो भवति तथाध त्वया यतितव्यम् । एवं च श्रुत्वा सा सखी तत्सकारां गत्वा शीष्रमत्र-वीत् । यदहं चन्द्रवत्या तवान्तिकं प्रेषिता । भणितं च त्वां प्रति तया । यन्मम त्वहर्शनान्मनोभवेन पश्चिमावस्था कृता । तश्चिद शीघ्रमेव 15 मदन्तिको न समेष्यसि तदा मे मरणं दारणम् । इति अन्वा तेनाभिहि-तम् । यगवद्यं मया तलागन्तव्यं तत्कथय केनोपायेन प्रवेष्टव्यम । अय सख्याभिहितम् । रास्री सीधावलम्बितया दृढवरत्रया त्वया तत्रा-रोडव्यम् । सोब्रवीत् । यद्येवं निश्वयो भवत्यास्तदहमेवं करिप्यामि । इति निश्चित्य सखी चन्द्रवतीसकाशं गता | अथागतायां रजन्यां स 20 राजपुत्रः स्वचेतसा व्यचिन्तयत् । अहो महदकृत्यमेतत् । उक्तं च ।

गुरोः द्वतां मित्रभार्या स्वामिसेवकगेहिनीम् । यो गच्छति पुमार्क्षकि तमाइब्रेद्धधानिनम् ॥ १०७ ॥ अपरं च ।

अयशः प्राप्यते येन येन चापग्रतिर्भवेत् । स्वर्गाच भ्रदयते येन तस्कर्म न समाचरेत् ॥ १०८॥ 25 इति सम्यग्विचार्य तस्सकाशं न जगाम । अथ प्राप्तध्यर्मयः पर्यट-

न्धवलगृहपार्श्वे रात्राववलस्त्रितवरत्रां रृष्ट्वा कीतुकाविष्टरूदयस्तामाल-म्ब्याधिरूढः । तया च राजपृत्र्या स एवायमित्याश्वस्तचित्तया स्नान-खादनपानाच्छादनादिना संमान्य तेन सह शयनतलमाश्रितया तद-ङ्गसंस्पर्रासंजातहर्षरोमाञ्चितगात्रयोक्तम् । युष्मइर्रानमात्रानुरक्तया 5 मयात्मा प्रदत्तीयम् । त्वद्वर्जमन्यो भर्ता मनस्यपि मे न भविष्यतीति । तत्कस्मान्मया सह न ब्रनीषि । सोन्नवीत् । प्राप्तव्यमर्थे रुभते मनुष्यः । इत्युक्ते तयान्योयमिति मत्वा धवलगृहादुत्तार्य मुक्तः । स तु खण्डरे-वकुले गत्वा सुप्तः । अथ तत्र कयात्रित्स्वैरिण्या दत्तसंकेतको यावइ-ण्डपादाकः प्राप्तस्तावदसौ पूर्वस्रुप्तस्तेन दृष्टो रहस्यसंरक्षणार्थमभिहित-10 थ | को भवान् | सोब्रवीत् | प्राप्तव्यमर्थे लभते मनुष्यः | इति श्रुत्वा दण्डपाशकेनाभिहितम् । यच्छून्यं देवगृहमिदम् । तदत्र मदीयस्थाने गत्वा स्विपिहि । तथा प्रतिपद्य स मतिविपर्यासादन्यश्यने स्नप्तः । अथ तस्य रक्षकस्य बृहत्कन्या विनयवती नाम रूपयौवनसंपन्ना कस्यापि पुरुषस्यानुरक्ता संकेतं दत्त्वा तत्र शायने खप्तासीत् । अथ सा तमा-15 यातं दृष्ट्या स एवायमस्मद्रक्षभ इति रात्री घनतरान्धकारव्यामोहि-तोत्थाय भोजनाच्छादनादिक्रियां कारियत्वा गान्धर्वविवाहेनात्मानं विवाहियत्वा तेन समं शयने स्थिता विकसितवदनकमला तमाह । किमद्यापि मया सह विश्वरूधं भवाच ब्रवीति । सोब्रवीत् । प्राप्तव्य-मर्थे लभते मनुष्यः । इति शुल्वा तया चिन्तितम् । यत्कार्यमसमीक्षि-20 तं क्रियते तस्येदृक्फलविपाको भवतीति | एवं विमृद्य सविषादया तया निःसारितोसौ । स च यावहीथीमार्गेण गच्छति तावदनय-विषयवासी वरकीर्तिर्नाम वरी महता वाद्यशब्देनागच्छति । प्राप्तव्यम-र्थोपि तैः समं गन्तुमारम्थः । अथ यावलत्यासन्ने लगसमये राजमा-र्गासम्रशेष्ठिगृहद्वारि रचितमण्डपवेदिकायां कृतकीतुकमङ्गलवेषा व-25 णिक्खतास्ते तावनमदमनो हस्त्यारोहकं हत्वा प्रणदयज्जनकोलाह-लेन लोकमाकुलयंस्तमेबोदेशं प्राप्तः । तं च दृष्ट्या सर्वे वरामुयायिनो वरेण सह प्रणदय दिशो जग्मुः । अथास्मिन्नवसरे भयतरललोचनामे-

काकिनीं कन्यामवलोक्य मा भैषीरहं परित्रातिति स्वधीरं स्थिरीकृत्य दक्षिणपाणी संगृद्ध महासार, कतया प्राप्तव्यमर्थः परुषवाक्येई-रितनं निर्भिक्तितवान् । ततः कथमपि दैवयोगादपयाते हस्तिनि यात्र-त्कासुहद्धान्धवोतिकान्ते लगसमये वरकीर्तिरागच्छति तात्रक्तां कन्या-मन्यहस्तगतां दृष्ट्याभिहितम् । भोः श्वशुरक विरुद्धमिदं त्त्रयान्दितं , यन्मसं प्रदाय कन्यान्यस्मै प्रदक्तित । सोव्रवीत् ।

भो अहमपि हस्तिभयपलायितो भवद्भिः सहायातो न जान कि-भिदं वृत्तम् । इत्यभिधाय दुहितरं प्रदुमारन्धः । बन्ते न त्वया खन्दरं कृतम् । नत्कथ्यतां कीयं वृत्तान्तः । सात्रवीत् । यदहमनेन प्राणसंदा-याद्रक्षिता तदेनं मुक्का मम जीवन्त्या नान्यः पाणि वहीप्यनीति । 10 अनेन वार्त्ताव्यतिकरेण रजनी व्युष्टा । अथ प्रातस्तव संजाने महा-जनसमनाये वार्त्तात्यतिकरं शुन्वा राजतुहिता नहेदामागना । कर्ण-परंपरया श्रुत्या वण्डपादाकछनापि नलेबागना । अथ नं महाजदसम-वायं अत्वा राजापि नलेवाजगाम | प्राप्तव्यमर्थ प्राह | यहि भः र कथय कीट्रगोमी वृत्तान्तः । अथ सोब्रवीत् । प्राप्तव्यमर्थं लगते मनुष्य 1, इति | राजकन्या स्मृत्वात्रवीत् | देवोपि तं लङ्घायतुं न शक्तः | नने। दण्डपाद्याक्रसुतात्रनीत् । तस्माच शोचामि न विस्मयो म इति । तम-खिललोकपूत्तान्तमाकर्ष्यं विशवस्तात्रवीत् । यदम्मदीयं न हि तत्य-रेपामिति । अभयदानं दत्त्वा राजा पृथकपृथम् नान्ताब्जास्यावगतन-त्त्वस्तरमे प्राप्तव्यमर्थाय स्वदुहितरं सबहुमानं प्राममहंभण ममं मर्था- 20 तंकारपरिवारयुतां दत्त्वा त्वं मे पुत्रोमीति नगरविदिनं तं यें।यराज्ये-भिषिक्तवान् । दण्डपादाकेनापि स्वदुहिता स्वदाक्त्या वरत्वदानादिना संभाव्य प्राप्तव्यमधीय प्रदत्ता । अथ प्राप्तव्यमधेनापि रर्शयपिन्मा-नरी समस्तकुटुम्बावृती तस्मित्रगरे संमानपुरःसरं समानीता । अथ सोपि स्वगोत्रेण सह विविधभोगानुषमुञ्जानः स्रवेनात्रस्थितः । अर्ने(हे 2) ब्रवीमि ।

प्राप्तव्यमर्थं लभंते मनुष्यो देवोपि तं लङ्कायितुं न शक्तः । तस्माच शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम् ॥ १०९ ॥

तदेतत्सकलं मुखदुःखमनुभूय परं विषादमागतोनेन मित्रेण त्वत्स-काशमानीतः | तदेतन्मे वैराग्यकारणम् | मन्यरक आह | भद्र भर्वात स्रहृदयमसंदिग्धं यः क्षुत्क्षामोपि शत्रुभूतं त्वां भक्षस्थाने स्थितमेवं पृष्ठमारोप्यानयति न मार्गेपि भक्षयति | उक्तं च यतः |

विकारं याति नो चित्तं वित्ते यस्य कदाचन ।

मित्रस्य छकुलीनस्य कारयेन्मित्रमुत्तमम् ॥ १९० ॥ विद्वद्भिः छढदामत्र चिह्नरेतैरसंदायम् । परीक्षाकरणं गोक्तं होमाप्तेरिव पण्डितैः ॥ १९१ ॥

तथाच |

10

आपत्काले तु संप्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत् ।

वृद्धिकाले तु संप्राप्ते दुर्जनोपि छहङ्गवेत् ॥ ११२ ॥

तन्ममाप्यचास्य विषये विश्वासः समुत्पन्नो यतो नीतिविरुद्धेयं

मैत्री मांसाशिभिर्वायसेः सह जलचराणाम् । अथवा साध्विदमुच्यते ।

मित्रं कोपि न कस्यापि नितान्तं न च वैरकृत् ।

हृदयते मित्रविध्वस्तः कार्योद्देरिपरक्षितः ॥ ११३ ॥

20 तत्स्वागतं भवतः | स्वगृहवदास्यतामल सरस्तीरे | यच वित्त-नाशो विदेशवासश्च ते संजातस्तत्र विषये संतापो न कर्तव्यः | उक्तं च |

अभ्रच्छाया खलगीतिः सिद्धमनं च योषितः । किंचित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥ ११४ ॥ 25 ् अत एव विवेकिनो जितात्मानो धनस्पृहां न कुर्वन्ति । उक्तं च । सुसंचितैर्जीवनवत्सुरक्षितै-र्निनेपि देहे न वियोजितैः कवित् । पुंसो यमान्तं त्रजतोषि निष्टुरै-रेतैर्पनैः पञ्चपदी न दीयते || ११५ ||

## अन्यच् ।

यथामिषं जले मत्स्येभेक्ष्यते श्वापदैर्भृति ।

आकाशे पिक्षिभिश्व तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ ११६ ॥ तिर्दोषमिष वित्ताढ्यं देनिर्योजयते नृपः ।

निर्धनः प्राप्तदोषोपि सर्वत्र निरुपद्रवः ॥ ११७ ॥

अर्थानामर्जने तुःखर्माजतानां च रक्षणे ।

नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ ११८ ॥

अर्थार्था यानि कष्टानि मृढोयं सहते जनः ।

शातांशेनापि मीक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमामुत्रान् ॥ ११९ ॥

अपरं निदेशवासजमिष वैराग्यं त्वया न कार्यम् । यतः ।

को धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वै विदेशः स्मृते।

यं देशं श्रयते तमेत्र कुरुते बाहुप्रनापार्जनम ।

यःदृनखलाङ्गुलपहरणैः सिंहो वनं गाहते

तस्मिचेव हर्नाह्रपेन्द्ररुधिरैस्नृष्णां छिनत्त्यात्मनः ॥ १२० ॥

अर्थहीनः परे देशे गतोपि यः प्रज्ञावान्भवित स कथिविद्यि न

सीदति । उक्तं च ।

कोतिभारः समर्थानां किं दृरं व्यवसायिनाम् ।
को विदेशः द्धविद्यानां कः परः पियवादिनाम् ॥ १२१ ॥ २०
तत्प्रज्ञानिधिर्भवाच्च प्राकृतपुरुषतुल्यः । अपरं प्राप्तोप्यर्थः कर्मप्राप्रया नदयति । तदेतावन्ति दिनानि त्वदीयमासीत् । मुहुर्नमप्यनान्मीयं
भोक्तं न लभ्यते । स्वयमागतमपि विधिनापहिष्यते ।

अर्थस्योपार्जनं कृत्वा नैव भोगं समश्रुते । अरण्यं महदासाद्य मृदः सोमिलको यथा ॥ १२२ ॥ -> हिरण्यक आह । कथमेतत् । स आह ।

### कथा ५.

अस्ति करिंमश्रिदधिष्ठान सोमिलको नाम कौलिको वसति स्म । सोनेकविधपटरचनारिञ्जनानि पार्थिवोचितानि सदैव वस्त्राण्युत्पाद-यति । परं तस्य चानेकविधपट्टरचनानिपुणस्यापि न भोजनाच्छाद-गम्यिधकं कथमप्यर्थमालं संपद्यते । अथान्ये तल्ल सामान्यकौिलकाः स्थूलवस्त्रसंपादनविज्ञानिनो महर्द्धिमंपन्नाः | तानवलोक्य स स्वभा-र्यामाह | प्रिये पद्येतान्स्युलपट्टकारकान्धनकनकसमृद्धान् | तद्धा-रगकं ममैतत्स्थानम् । तदन्यत्रोपार्जनाय गच्छामि । सा प्राह । भोः प्रियतम मिथ्या प्रलापतमेतद्यदन्यत्र गतानां धनं भवति स्वस्थाने न 10 भवति । उक्तं च ।

15

20

25

उत्पतन्ति यदाकाशे निपतन्ति महीतले । पक्षिणां तदपि प्राप्त्या नादत्तमुपतिष्ठति ॥ १२३ ॥ नथा च ।

न हि भत्रति यत्त भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । करतलगतमपि नइयति यस्य तु भवितव्यता नास्ति ।। १२४ ।।

यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् । तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥ १२५ ॥ शेते सह श्रयानेन गच्छन्तमनुगच्छति । नराणां प्राक्तनं कर्म तिष्ठति तु सहात्मना ॥ १२६ ॥

यथा छायातपी नित्यं सुसंवदी परस्परम् । एवं कर्म च कर्ता च संशिष्टावितरेतरम् ॥ १२७ ॥

तस्मादत्रैव व्यवसायपरो भव । कौलिक आह । प्रिये न सम्यग-भिहितं भवत्या । व्यवसायं विना न कर्म फलति । उक्तं च ।

यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते ।

तथोद्यमपरित्यक्तं न फलं कर्मणः स्मृतम् ॥ १२८ ॥ पद्य कर्मवद्यात्याप्तं भोज्यकालेपि भोजनम् | हस्तोद्यमं विना वक्त्रे प्रविशेच कथंचन ॥ १२९ ॥

तथा च ।

ज्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी-दैंवं हि दैविमिति कापुरुपा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मदात्त्त्या यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोत्र दोपः ॥ १३०॥

#### तथा च ।

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोर्यः । न हि सुप्तस्य सिंहस्य विद्यान्ति वदने मृगाः ॥ १३१ ॥ उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोर्थाः । कातरा इति जल्पन्ति यद्गाव्यं तद्गविष्यति ॥ १३२॥ 10 स्वद्यक्तंया कुर्वतः कर्म न नेत्सिद्धं प्रयच्छति । नोपालभ्यः पुमांस्तन्न दैवान्तरितपौरुषः ॥ १३३ ॥

तन्मयावद्यं देशान्तरं गन्तव्यम् | इति निश्चित्य वर्धमानपुरं गत्वा तत्र वर्षत्रयं स्थित्वा सुवर्णशासत्रयोपार्जनं कृत्वा भृयः स्वगृहं प्रस्थितः | अथार्षपथे गच्छतस्तस्य कदाचिद्दव्यां पर्यटतो भगवात्र- 15 विरस्तमुपागतः | तत्र च व्यालभयात्स्थूलत्त्वटस्कन्ध आरुष्ध प्रमुप्तो यावत्तिष्ठति ताविद्यशिथे हो पुरुषौ रीद्राकारी परस्परं जल्पन्ता-वशृणीत् | तत्रेक आह | भोः कर्तः त्यं किं सम्यङ्ग वेत्सि यदस्य सोमिलकस्य भोजनाच्छादनाहृतेधिका समृद्धिनास्ति | तिन्वं त्वयास्य सुवर्णशातत्रयं दत्तम् | स आह | भोः कर्मन् मयावद्यं दातव्यं व्यव- 20 साथिनां तत्र च तस्य परिणतिस्त्वदायत्तेति |

अथ यावदसी कीलिकः प्रबुद्धः द्ववर्णमन्थिमवलोकयित ताव-द्रिक्तं पर्वति । ततः साक्षेपं चिन्तयामास । अहो किमेतत् । महता कप्टेनोपार्जितं विक्तं हेलया कापि गतम् । यद्यर्थभमीकिंचनः कथं स्वपत्न्या मिल्राणां च मुखं दर्शियिष्यामि । इति निधित्य तदेव पक्तनं 25 गतः । तल च वर्षमालेणापि सुवर्णशातपञ्चकमुपार्ज्ये भूयोपि स्व-स्थानं प्रति प्रस्थितः । यावदर्षपये भूयोटवीगनस्य भगवान्भानुग्स्तं-

25

जगामाथ सुवर्णनाशभयात्सुआन्तोपि न विश्राम्यति केवलं कृतगृही-त्कण्डः सत्वरं त्रजति । अत्रान्तरे ही पुरुषी ताहृशी हृष्टिदेशे समा-गच्छन्ती जल्पन्ती च शृणोति | तत्रिकः प्राह | भोः कर्तः किं त्वयै-तस्य स्नुवर्णशतपञ्चकं दत्तम् । तिःकं न वेत्सि यद्गोजनाच्छादनाभ्य-5 धिकमस्य किंचिचास्ति । स आह । भोः कर्मन् मयावर्यं देयं व्यव-सायिनाम् । तस्य परिणामस्त्वदायत्तः । तर्तिक मामुपालम्भयसि । तच्छुत्वा सोमिलको यावद्गन्थिमवलोकयित तावत्सुवर्ण नास्ति । ततः परं दु:खमापत्नो व्यचिन्तयत् । अहो किं मम धनरहितस्य जीवि-तेन | तदत्र वटवृक्ष आत्मानमुद्धध्य प्राणांस्त्यजामि | एवं निश्चित्य 10 दर्भमयीं रज्जुं विधाय स्वकण्ठे पाशं नियोज्य शाखायामात्मानं निबध्य यावलाक्षिपति तावदेकः पुमानाकाशस्य एवेदमाह । भो भोः सोमिलक मैवं साहसं कुछ । अहं ते वित्तापहारको न ते भोजना-च्जादनाभ्यधिकं वराटिकामपि सहामि | तद्गच्छ स्वगृहं प्रति | अन्यच भवदीयसाहसेनाहं तुष्टः । तथा मे न स्याद्यर्थ दर्शनम् । तत्प्रार्थ्य-15 तामभीष्टो वरः कश्वित् । सोमिलक आह । यद्येवं तहेहि मे प्रभूतं धनम् । स आह । भोः किं करिप्यसि भोगरहितेन धनेन यतस्तव भोजनाच्छादनाभ्यधिका प्राप्तिरपि नास्ति । उक्तं च ।

किं तथा क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला | या न वेदयेव सामान्या पथिकैरुपमुज्यते || १३४ || सोमिलक आह | यद्यपि भोगो नास्ति तथापि भवतु मे धनम् | उक्ते च |

कृपणोप्यकुलीनोपि सदा संशितमानुषैः |
सेव्यते स नरो लोके यस्य स्याद्वित्तसंचयः || १३५ ||
तथा च |

शिथिली च खबदी च पततः पततो न वा | निरीक्षिती मया भद्रे दश वर्षाणि पञ्च च || १३६ || पुरुष आह | किमेतत् | सोब्रवीत् |

# कथा ६.

किस्मिश्वदिधिष्ठाने तीक्ष्णि त्वाणो नाम महावृष्यो वसित । स व मदातिरेकात्परित्यक्तिन्यथः शृङ्गाभ्यां नदीतटानि विदारयन्स्वेच्छ-या मरकतसदृशानि शृष्णिण भक्षयन्तरण्यचरो बभुव । अथ तत्वेच वने प्रलोभको नाम शृगालः प्रतिवसित स्म । स कदाचित्स्वभार्यया , सह नदीतीरे छुखोपविष्टस्तिष्ठति । अत्रान्तरे स नीक्षणविषाणो जलार्थ तदेव पुलिनमवतीर्णः । ततश्च तस्य लम्बमानी वृप्रणावालोक्ष्य शृगान्त्या शृगालोभिहितः । स्वामिन् पर्यास्य वृष्भस्य मांसिषण्डी लम्ब-मानी यथा स्थिती । ततः क्षणेन प्रहरेण वा पतित्यतः । एवं ज्ञात्वा भवता पृष्ठयायिना भाव्यम् । शृगाल आह । प्रिये न ज्ञायते कदाचि । तते वेतयोः पतनं भविष्यति वा न वा । तिक्तं वृथा अमाय मां नियोज्यसि । अत्रस्थस्तावज्जलार्थमागतान्मृषकात्मक्षयिष्यामि समं न्वया मार्गीयं यतस्तेषाम् । अथ यदा त्वां मुक्कास्य तोक्ष्णविषाणस्य वृष्भस्य पृष्ठे गमिष्यामि तदागत्यान्यः कश्चिदेतस्यानं समाश्रविष्यति । नेतसुज्यते कर्तुम् । उक्तं च ।

यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते ।
ध्रुवाणि तस्य नइयन्ति अध्रुवं नष्टमेव च ॥ १३७ ॥
शृगाल्याह । भोः कापुरुषस्त्वं यित्किचित्याप्तं तेनापि मंतोषं करोपि ।
उक्तं च ।

सुपूरा स्यात्कुनिवका सुपूरो मृषिकाञ्चिलः ।
स्रसंतुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुप्यिति ॥ १३८ ॥
तस्मात्पुरुषेण सदैवोत्साहवता भाव्यम् । उक्तं च ।
यत्रोत्साहसमारम्भो यत्रालस्यिविनयहः ।
नयविक्रमसंयोगस्तत्र श्रीरचला ध्रुवम् ॥ १३९ ॥
तद्दैविमिति संचिन्त्य त्योनचोद्योगमात्मनः ।
अनुयोगं विना तैलं तिलानां नोपजायते ॥ १४० ॥

25

20

अन्यद्य ।

यः स्तोकेनापि संतोपं कुरुते मन्दधीर्जनः । तस्य भाग्यविहीनस्य दत्ता श्रीरिप मार्ज्यते ॥ १४१ ॥ यच त्वं वदिस | एती पतिष्यतो न वेति | तदप्ययुक्तम् | उक्तं च | कृतनिश्वयिनो वन्द्यास्तुङ्गिमा नोपभुज्यते ।

चातकः को वराकोयं यस्येन्द्री वारिवाहकः ॥ १४२ ॥ अपरं मूषकमांसस्य निर्विण्णाहम् । एती च मांसपिण्डी पतनपायी दृइयेते । तत्सर्वथा नान्यथा कर्तव्यमिति । अथासौ । तदाकर्ण्य मुषकप्राप्तिस्थानं परित्यज्य तीक्ष्णविषाणस्य पृष्ठमन्वगच्छत् । अथवा

10 साध्विदमुच्यते |

तावत्स्यात्सर्वकृत्येषु पुरुषोत्र स्वयं प्रभुः । स्त्रीवाक्याङ्कराविक्षुण्णे। यावनी प्रियते बलात् ॥ १४३ ॥ अकृत्यं मन्यते कृत्यमगम्यं मन्यते छुगम् । अभक्षं मन्यते भक्षं स्त्रीवाक्यप्रेरितो नरः ॥ १४४ ॥ एवं स तस्य पृष्ठतः सभार्थः परिश्रमंश्विरकालमनयत् । न च तयोः

पतनमभृत् । ततश्च निर्वेदात्पञ्चदशे वर्षे गृगालः स्वभार्यामाह ।

शिथिली च सुबद्धी च पततः पततो न वा । निरीक्षिती मया भद्रे दश वर्षाण पञ्च च ॥ १४५ ॥ तयोस्तत्पश्चादिप पातो न भविष्यति | तत्त्तदेव स्वस्थानं गच्छावः |

20 अतोहं ब्रबीमि I

शिथिलो च सुबद्धी च पततः पततो न वा । निरीक्षितौ मया भद्रे दश वर्षाणि पञ्च च ॥ १४६ ॥ पुरुष आह । यद्येवं तद्रच्छ भूयोपि वर्धमानपुरम् । तत्र ही विगवपुत्री वसनः । एको गुप्तधनः । द्वितीय उपभुक्तधनः । ततस्तयोः 😕 स्त्ररूपं बुद्धैकस्य वरः प्रार्थनीयः । यदि ते धनेन प्रयोजनमभक्षितेन ततस्त्वामपि गुप्तधनं करोमि । अथवा दत्तभोग्येन धनेन ते प्रयोजनं तदुपभुक्तधनं करोमीति । एवमुक्तादर्शनं गतः । सोमिलकोपि वि-

स्मितमना भूयोपि वर्धमानपुरं गतः । अथ संध्यासमये आन्तः कथ-मपि तत्पुरं प्राप्ती गुप्तधनगृहं पच्छन्कृच्छूाहान्ध्वास्तमितस्र्ये प्रविष्टः । अयासौ भार्यापुत्रसमेतेन गुप्तधंनेन निर्भत्स्यमानो हठाहृहं प्रविदयोप-विष्टः । ततथ भोजनवेलायां तस्यापि भक्तिवर्जनं किंनिदशनं दत्तम् । ततश्च भुक्ता तत्रैव यावत्सुप्तो निज्ञीये पदयति तावत्ताविप ही पुरुषी परस्परं मन्त्रयतः । तत्रैक आह । भोः कर्तः किं त्वयास्य गुप्रधनस्यान्योधिको व्ययो निर्मितो यत्सोमिलकस्यानेन भोजनं दत्तम् । तदयुक्तं त्वया कृतम् । स आह । भोः कर्मन् न ममात्र दोपः । मया पुरुषस्य लामप्राप्तिदीतव्या । तत्परिणतिः पुनस्त्वदायंत्ति । अथासा यावदुत्तिष्ठति तावहुप्रधनो विस्विवकया विद्यमानो रुजाभिभृतः क्षणं तिष्ठति | ततो द्वितीयेद्धि तहोषेण कृतोपवासः संजातः | सोमिलकोपि प्रभाते तह्नृहान्निष्क्रम्योपभुक्तधनगृहं गतः । तेनापि चाभ्युत्थानादिना सत्कृतो विहितभोजनाच्छादनसंमानस्तस्यैव गृहे भव्यश्चयामारु छ-प्ताप । ततश्च निशीय यावत्पश्यति तायत्तावेव ही पुरुषी मिथी मन्त्र-यतः | अत्र तयोरेक आह | भोः कर्तः अनेन सोमिलकस्योपकाः कुर्वता प्रभूतो व्ययः कृतः । तत्कथय कथमस्योद्धारकविधिर्भविष्यति । अनेन सर्वमेतद्यवहारकगृहात्समानीतम् । स आह । भोः कर्मन् मम कृत्यमेतत् । परिणतिस्त्वदायतेति । अथं प्रभातसमये राजपुरुषो राज-प्रसादजं वित्तमादाय समायात उपभुक्तधनाय समर्पयामाम । तहृद्रा सोमिलकश्चिन्तयामास | संचयरहितोपि वरमेष उपभुक्तधनी नामी ग्प्रधनः । उक्तं च ।

अग्निहोत्रफला वेदाः शीलवृत्तफलं अतम् ।
रितपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम् ॥ १४७ ॥
तिद्विधाता मां दत्तभुक्तधनं करोतु । न कार्य मे गुप्रधनेन । तनः
सोमिलको दत्तभुक्तधनः संजातः । अतोहं ब्रवीमि ।

अर्थस्योपार्जनं कृत्वा नैव भोगं समइनुते । अरण्यं महदासाद्य मृदः सोमिलको यथा ॥ १४८ ॥ तद्भद्र हिरण्यक एवं ज्ञान्वा धनविषये संतापो न कार्यः । अथ विद्यमानमपि धनं भोज्यबन्ध्यतया तदविद्यमानं मन्तव्यम् । उक्तं च ।

> गृहमध्यनिखातेन धनेन धनिनो यदि | भवामः किं न तेनैव धनेन धनिनो वयम् || १४९ ||

5 तथाच।

15

20

25

उपार्जितानामर्थानां त्याग एव हि रक्षणम् । तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवास्भसाम् ॥ १५० ॥

अन्यच ।

दानं भोगो ना शस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुङ्गे तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ १५१ ॥

एवं ज्ञात्वा विवेकिना न स्थित्यर्थ वित्तोपाजैनं कर्तव्यं यतो

दुःखाय तन् । उक्तं च ।

संतोषामृततृप्तानां यस्मुखं ज्ञान्तचेतसाम् ।
कुतस्तद्धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥ १५२ ॥
पीयूषमिव संतोषं पिबतां निर्वृतिः परा ।
दुःखं निरन्तरं पुंसामसंतोषवतां पुनः ॥ १५३ ॥
निरोधाचेतसोक्षाणि निरुद्धान्यखिलान्यपि ।
आच्छादिते रवी मेषैः संब्रद्धाः स्युर्गभस्तयः ॥ १५४ ॥
वाञ्छाविच्छेदनं प्राहुः स्वास्थ्यं ज्ञान्ता महर्षयः ।
पाञ्छा निर्वर्तते नार्थैः पिपासेवामिसेवनैः ॥ १५५ ॥

अनिन्द्यमि निन्दन्ति स्तुवन्त्यस्तुत्यमुचकैः ।
स्वापतेयकृते मर्त्याः किं किं नाम न कुर्वते ॥ १५६ ॥
धर्मार्थे यस्य वित्तेहा तस्यापि न ग्रुभावहा ।
प्रक्षालनाढि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥ १५७ ॥

दानेन तुल्यो विधिरस्ति नान्यो लोभाच नान्योस्ति परः पृथिन्याम् । विभूषणं शीलसमं न चान्यत् संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत् ॥ १५८॥ दारिद्यस्य परा मृर्तिर्यन्मानद्रविणाल्पता । जरद्रवधनः शर्वस्तथापि परमेश्वरः ॥ १५९॥

एवं ज्ञात्वा भद्र न्त्रया संतोषः कार्य इति । मन्थरकत्रचनमाकण्यं वायस आह । भद्र मन्थरको यदेवं तदित तस्त्रया तित्ते कर्तव्यम् । अथवा साध्विदमुच्यते ।

स्रुतभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियत्रादिनः | अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्तभः || १६० || अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदान्ति नृणामिह | त एव सुहदः प्रोक्ता अन्ये स्युर्गामधारकाः || १६१ ||

अथैयं जल्पतां तेषां त्रित्राङ्गो नाम हिग्णो लुन्धकत्रामितन्तिमि -नेव सरिस प्रविष्टः | अथायान्तं ससंभ्रममवलोक्य लघुपतनको वृक्ष-मारूढः | हिरण्यकः द्यारस्तम्बं प्रविष्टः | मन्थरकः सिललाद्ययमा-स्थितः | अथ लघुपतनको मृगं सम्यक्परिज्ञाय मन्थरकमुवाच | 15 एश्चेहि सखे मन्थरक मृगोयं तृषाचेत्रित समायातः सरिस प्रविष्टः | तस्य दान्दोयं न मानुषसंभव इति | तन्छुत्वा मन्थरको देशकालोचि-तमाह | भो लघुपतनक यथायं मृगो हृदयते प्रभृतमुच्छ्वासमुद्दत्वनु-द्धान्तदृष्टचा पृष्ठतोवलोकयित तम्न तृषाचे एव नृनं लुब्धकत्रासितः | तज्ज्ञायतामस्य पृष्ठे लुब्धका आगच्छन्ति न वेति | उक्तं च |

भयत्रस्तो नरः श्वासं प्रभृतं कुरुते मुद्दः । दिशोवलोकयत्येव न स्वास्थ्यं व्रजति कचित् ॥ १६२ ॥

तच्छुत्वा चित्राङ्ग आह | भो मन्यरक ज्ञानं त्वया सम्यङ्के त्राम-कारणम् | अहं तुष्धकदारप्रहारादुद्धारितः कृच्छेणात्र ममायातः | मम यूयं तैर्नुष्धकैर्व्यापादितं भविष्यति | तच्छरणागनस्य मे दर्शय 25 किंचिदगम्यं स्थानं तुष्धकानाम् | तदाकर्ण्यं मन्यरक आह | भोधि-त्राङ्ग भूयतां नीतिद्यास्त्रम् | ह्रावुपायाविह प्रोक्ती विमुक्ती द्यात्रुदर्शने । हस्तयोश्वालनादेको हितीयः पादवेगजः ॥ १६३ ॥

तद्गम्यतां शीघ्रं घनं वनं यावदद्यापि नागच्छन्ति ते दुरात्मानो तृब्धकाः । अल्रान्तरे लघुपतनकः सत्वरमभ्युपेत्योवाच । भो मन्थरक गतास्ते लुब्धकाः स्वगृहोन्मुखाः प्रचुरमांसपिण्डधारिणः । तचिल्राङ्ग त्यं विश्वबधो जलाद्वहिभैव । ततस्ते चत्वारोपि मित्रभावमाश्रितास्त-स्मिन्सरसि मध्याङ्कसमये वृक्षच्छायाधस्तात्छभाषितगोष्ठीछखमनुभ-वन्तः खुलेन कालं नयन्ति । अथवा युक्तमेतदुच्यते ।

सुभाषितरसास्वादबद्धरोमाञ्चकञ्चुकम् । विनापि संगमं स्त्रीणां कवीनां द्वस्तमेधते ।। १६४ ।।

तथा च ।

10

सकृदुक्तं न गृङ्काति स्वयं वा न करोति यः । यस्य संपुटिका नास्ति कुतस्तस्य द्धभाषितम् ॥ १६५ ॥

भयेकस्मिन्नहिन गोश्वीसमये मृगो नायातः । अथ ते व्याकुलीभूताः १३ परस्परं जल्पितुमारन्धाः । अहो किमद्य सुहन्न समायातः । किं सिंहादिभिः किन्निद्यापादित उत लुन्धकैरथवानले प्रपतितो गर्नाविषमे वा नवतृणलील्यादिति । अथवा साध्विहमुच्यते ।

> स्वगृहोद्यानगतेपि स्निग्धेः पापं विद्यङ्कचते मोहात् । किमु दृष्टबह्वपायप्रतिभयकान्तारमध्यस्ये ॥ १६६ ॥

20 अथ मन्यरको वायसमाह | भो लघुपतनक अहं हिरण्यकश्च ताबद्दावप्यशक्तो तस्यान्वेषणं कर्तुं मन्दगतित्वात् | तद्गत्वा त्वमरण्यं शोधय यदि कुल्लचित्तं जीवन्तं पश्यसीति | तदाकण्यं लघुपतनको नातिदूरे यावद्गच्छति तावत्पत्वलतीरे चिल्लाङ्गः कूटपाशनियन्त्रित-स्तिष्ठति | तं हृष्ट्वा शोकव्याकुलितमनास्तमवोचत् | भद्र किमिदम् | 25 चिल्लाङ्गोपि वायसमवलोक्य विशेषेण दुःखितमना बभूव |

अथवा युक्तमेतत् ।

अपि मन्दत्वमापन्नो नष्टे वापीष्टदर्शनात् ।

प्रायेण प्राणिनां भूयो दुःखावेगोधिको भवेत् ॥ १६७ ॥
ततश्च वाष्पावसाने चित्राङ्गो लघुपतनकमाह । भो भित्र मंत्रातोयं तावन्मम मृत्युः । तद्युक्तं संपन्नं यद्भवता सह मे दर्शनं संजा- ः
तम् । उक्तं च ।

प्राणात्यये समुत्यन्ने यदि स्यान्मित्रदर्शनम् । तद्वाभ्यां द्वाखदं पश्चाक्जीवतोषि मृतस्य च ॥ १६८ ॥ तत्क्षन्तव्यं यन्मया प्रणयात्द्वभाषितगेष्टीष्वभिद्दितम् । तथा हिर-ण्यकमन्थरकौ मम वाक्याद्वाच्ये। ।

भज्ञानाज्ज्ञानते। वापि दुरुक्तं यदुदाहतम् ।

मया तत्क्षम्यतामद्य द्दाभ्यामपि प्रसादतः ॥ १६९ ॥

तच्छूत्वा लघुपतनक आह । भद्र न भेतव्यमस्मिद्धिर्धानैवैदिय
मानैः । यावदहं द्वततरं हिरण्यकं गृहीत्वागच्छामि । अपरं ये सन्प
हपा भवन्ति ते व्यसने न व्याकुलस्वमुपयान्ति । उक्तं न ।

संपदि यस्य न हर्षो विपदि विपादो रण न भीकत्यम ।
तं भुवनत्रयतिलकं जनयित जनभी सुतं विरलम् ॥ १७० ॥
एवमुक्ता लघुपतनकश्चित्राङ्गमाश्वास्य । यत्र हिरण्यकमन्थरकः
तिष्ठतस्तत्र गत्वा सर्वे चित्राङ्गपाद्यपननं कथितवान् ।हिरण्यकं चित्राङ्गपाद्यमोक्षणं प्रति कृतनिश्चयं पृष्ठमारोध्य भूयोपि सत्वमं चित्राङ्गममीपे २०
गतः । सोपि मूषकमवलोक्य किंगिजनीथितादाया संक्षिष्ट आह ।

आपन्नाज्ञाय विबुधेः कर्तव्याः छहदोमलाः । न तरस्यापदं कश्चिद्योत्र मित्रविवर्णितः ॥ १७१ ॥

हिरण्यक आह | भद्र त्वं तावचीतिशास्त्रज्ञी दक्ष इति | तन्कथ-मत्र कूटपाशे पतितः | स आह | भो न कालायं विधादस्य | तच्च 25 यावत्स पापात्मा लुब्धकः समभ्येति तावहुततरं कर्तयमं मन्पादपाद्यम। तदाकण्यं विहस्याह हिरण्यकः | किं मध्यपि समायाते लुब्धकाद्विभेषि | ततः शास्त्रं प्रति मस्ती मे विरक्तिः संपन्ना यद्भवद्विधा अपि नीति-शास्त्रविद एतामवस्थां प्रामुवन्ति | तेन त्वां पृच्छामि | स आह | भद्र कर्मणा बुद्धिरपि हन्यते | उक्तं च |

कृतान्तपादाबद्धानां दैवोपहतचेतसाम् । बुद्धयः कुञ्जगामिन्यो भवन्ति महतामि ॥ १७२ ॥ 5 विधात्रा रचिता या सा ललाटेक्षरमालिका । न तां मार्जियतुं शक्ताः स्वशक्त्याप्यतिपण्डिताः ॥ १७३ ॥ एवं तयोः प्रवदतोः सुहद्यसनसंतप्तहदयो मन्थरकः शनैःशनैस्तं प्रदेशमाजगाम । तं दृष्ट्वा लघुपतनको हिर्ण्यकमाह । अहो न शोभ-10 नमापतितम् | हिरण्यक आह | किं स लुब्धकः समायाति | स आह | आस्तां तावलुब्धकवार्ता । एष मन्यरकः समागच्छति । तदनीतिर-नुष्ठितानेन यतो वयमप्यस्य कारणाचूनं व्यापादनं यास्यामो यदि स पापारमा लुब्धकः समागमिष्यति । तदहं तावस्खमुत्पतिष्यामि । त्वं पुर्नार्बलं प्रविरयात्मानं रक्षयिष्यसि | चित्राङ्गोपि वेगेन दिगन्तरं 15 यास्यति । एष पुनर्जलचरः स्थले कथं भविष्यतीति व्याकुलोस्मि । अत्रान्तरे प्राप्तोयं मन्थरकः । हिरण्यक आह । भद्र न युक्तमनुष्ठितं भवता यदत्र समायातः । तद्भ्योपि द्रुततारं गम्यतां यावदसौ लुन्धको न समायाति । मन्थरक आह । भद्र किं करोमि । न शक्रोमि तलस्थो मित्रव्यसनाग्निदाघं सोंहुम् | तेनाहमत्रागतः | अथवा साध्विदमुच्यते |

20 दियतजनविप्रयोगो विक्तवियोगश्च केन सद्याः स्युः ।
यदि द्वमहौषधकल्पो वयस्यजनसंगमो न स्यात् ॥ १७४ ॥
एवं तस्य प्रवदत आकर्णपूरितद्यारासनो लुष्धकोप्युपागतः । तं दृष्ट्वा
मूषकेण तस्य स्वायुपाद्यास्तत्क्षणात्स्विण्डितः । अस्रान्तरे चित्राङ्गः
सत्त्वरं पृष्ठमवलोकयन्त्रधावितः । लघुपतनको वृक्षमारूढः । हिर25 ण्यकस समीपवर्ति बिलं प्रविष्टः । अथासौ लुष्धको मृगगमनाहिषण्यवदनो व्यर्थअमस्तं मन्धरकं मन्दंमन्दं स्थलमध्ये गच्छन्तं दृष्टवान् ।
जाविन्तयस्र । यद्यपि कुरंगो धान्नापदतस्तथाप्ययं कूर्म आहारार्थ

20

25

संपादितः | तद्यास्यामिषेण मे कुटुम्बस्याहारिनर्वृत्तिर्भविष्यति | एवं विचिन्त्य तं दर्भैः संष्ठाच धनुषि समारोध्य स्कन्धे कृस्वा गृहं प्रति प्रस्थितः | अल्लान्तरे तं नीयमानमवलोक्य हिरण्यको दुःखाकुलः पर्यदेवयत् | कष्टं भोः कष्टमापतितम |

> एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारिमवार्णवस्य । तावद्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ १७५ ॥

यदि तात्रत्कृतान्तेन मे धननाशो विहितस्तन्मार्गभान्तस्य मे विश्रामभूतं मित्रं कस्मादपहतम् । अपरमपि मित्रं परं मन्थरकसमं 19 न स्यात् । उक्तं च ।

असंपत्ती परो लामी गुह्यस्य कथनं तथा । आपद्विमोक्षणं चैव मिलस्यैतत्फललयम् ॥ ९७६ ॥

तदस्य पश्चाचान्यः सहन्मे | तिर्कि ममोपर्यनवरतं व्यसनश्रीर्व-र्षति हन्त विधिः | यत आदौ तावहित्तनाशस्ततः परिवारभंशस्ततो 15 देशस्यागस्ततो मित्रवियोग इति | अथवा स्वरूपमेतस्सर्वेषामेव जन्तुनां जीवितधर्मस्य | उक्तं च |

कायः संनिहितापायः संपदः पदमः(पदाम् । समागमाः सापगमाः सर्वमुत्पादभङ्गरम् ।। १७७ ।। तथाच ।

> क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्णं धनक्षये वर्धति जाउराप्तिः । आपत्त्व वैराणि समुद्भवन्ति च्छिद्रेष्वनर्था बहुलीमवन्ति ॥ १७८ ॥

अहो साधूक्तं केनापि |

माप्ते भये परित्राणं प्रीतिविश्रम्भभाजनम् । केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरह्रयम् ॥ १७९ ॥ ñ

10

अज्ञान्तर आक्रन्दपरी चिल्लाङ्गलबुपतनकी तत्रैव समायाती । अथ हिरण्यक आह । अहो किं वृथाप्रलिपेतेन । तद्यावदेष मन्यरको दृष्टिगोचराच नीयते ताबदस्य मोक्षोपायथिन्त्यतामिति । उक्तं च ।

> व्यसनं प्राप्य यो मोहान्केवतं परिदेवयेत् | क्रन्दनं वर्धयत्येव तस्यान्तं नाधिगच्छति ॥ १८० ॥ केवतं व्यसनस्योक्तं भेषजं नयपण्डितैः । तस्योच्छेदसमारम्भो विषादपरिवर्जनम् ॥ १८९ ॥

अन्यच |

अतीतलामस्य च रक्षणार्थं भविष्यलामस्य च संगमार्थम् । आपलपचस्य च मोक्षणार्थं यनमन्त्यतेसी परमो हि मन्त्रः ॥ १८२ ॥

तच्छुत्वा वायस आह | भो यधेवं तिकायतां महचः | एव चिन्ना-क्रोस्य मार्गे गत्वा किंचित्पन्वलमासाद्य तस्य तीरे निधेतनो भूत्वा 15 पततु | अहमप्यस्य शिरसि समारुद्य मन्देशञ्चुपहारै: शिर उद्घेखि-प्यामि येनासी लुब्धकोमुं मृतं मत्वा मम चञ्चुपहारप्रत्ययेन मन्थर्कं भूमी क्षित्र्वा मृगार्थे धावति | अलान्तरे त्वया दर्भमयबन्धनवेष्टनानि खण्डनीयानि येनासी मन्थरको द्वततरं पत्वतं पविदाति | चित्राङ्गः प्राह | भो भद्रीयं दृष्टो मन्त्रस्त्वया | नूनं मन्यरको मुक्तो

20 मन्तव्यः | उक्तं च |

सिद्धिं वा यदि वासिद्धिं चित्तोत्साहो निवेदयेत् ।
प्रथमं सर्वजन्तूनां प्राज्ञो वेत्ति न चेतरः ॥ १८३ ॥
तत्तदेवं क्रियताम् । तथानुष्ठिते स लुष्धकस्तयैव मार्गासम्पन्वलतीरस्थं चित्राङ्गं वायससनायमद्राक्षीत् । तं दृष्ट्वा हर्षितमना व्यवि25 न्तयत् । नूनं पाद्यवेदनया वराकोयं मृगो गत्त्रायुः दोषजीवितः पादां
स्रोटियत्वा कथमप्येतहनान्तरं प्रविष्टो यावन्मृतः । तहद्योयं मे कच्छपः द्वयन्त्रितत्वात् । तदेनमिष तावहृह्णमीत्यवधार्य कच्छपं भूतले

.

15

प्रक्षिप्य मृगमुपाद्रवत् । अल्लान्तरे हिरण्यकेन वजीपमहंष्ट्राप्रहारेण तद्दर्भवेष्टनं तत्काणात्त्वण्डद्याः कृतम् । मन्यरकोपि तृणमध्यानिष्क्रम्य पल्वलं प्रविष्टः । चिल्लाङ्गोप्यपाप्तस्यापि तस्योत्थाय वायसेन सह द्वतं प्रविष्टः । अल्लान्तरे विलक्षो विषादपरो निवृत्तो तुन्धको यावत्परयित तावत्कच्छपोपि गतः । ततश्च तलोपविद्येमं श्लोकमपठत् ।

प्राप्तो बन्धनमप्ययं गुरु मृगस्तावत्त्वया मे हतः संप्राप्तः कमडः स चापि नियतं नष्टस्तवादेशतः । क्षुत्कामोत्र वने भ्रमामि शिशुकैस्त्यक्तः समं भार्यया यत्स्वामिन्न कृतं कृतान्त कुरु रे तत्रापि सज्जोस्म्यहम् ॥१८४॥

एवं बहुविधं विलय्य स्वगृहं गतः । अथ तिसन्दूरीभूते सर्वेषि ते 10 काककू मेमृगाखवः परमानन्दभाजो मिलित्वा परस्परमालिङ्गच पुन-र्जातानिवात्मनो मन्यमानास्तदेव सरः प्राप्य महास्रखेन स्वभाषित-गोष्ठीविनोदं कुर्वन्तः कालं नयन्ति स्म । एवं ज्ञात्वा विवेकिना मित्र-संपहः कार्यः । तथा मित्रेण सहाव्यांजेन वर्तितव्यम् । उक्तं च ।

यो मित्राणि करोत्यस्र कौटिल्येन न वर्तते । स दुःखं न पराभूतेः प्राप्तोति हि कथंचन ॥ १८५ ॥

।। समाप्तं चेदं मित्रसंपाध्यमिधानं हितीयं तन्त्रम् ।।

अधेड्मारभ्यते काकोलूकीयं नाम तृतीयं तन्त्रं वस्यायमाहिमः क्षोकः ।

> न विश्वसेत्पूर्वविरोधितस्य श्रत्नोश्च मिलस्वमुपागतस्य । इग्धां गुहां परय उलूकपूर्णी काकप्रणीतेन हुताशनेन ॥ १॥

तद्ययानुभूयते ।

अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् । तस्य समीपेनेक खगसनायोतिघनतरपत्तच्छन्नो महान्ययोधपादपस्तिष्ठति । तस्र
10 च मेघवर्णो नाम वायसराजोनेक काकपरिवारः प्रतिवसति स्म । स तस्र विहितदुर्गरचनः सपरिजनः कालं नयति । अथान्योरिमर्दनो नामोलूकराजोसंख्योलूकपरिवृतो गिरिगुहादुर्गाश्रयः प्रतिवसति स्म । स च रास्रावागस्य तस्य न्यमोधस्य समन्तात्परिश्रमति । यं कंचिद्दाय-समासादयति तं व्यापादयति । एवं नित्याभिगमनाच्छनैः द्यानैस्तन्त्यभो-

15 धपादपदुर्ग निर्वायसं कृतम् । अथवा भवत्येवम् । यतः ।

य उपेक्षेत शत्रुं स्वं प्रचरन्तं यदृष्ण्या । रोगं वालस्यसंयुक्तः स शनैस्तेन हन्यते ॥ २ ॥

तथा च

20

जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधि च प्रश्नमं नयेत् । महाबलोपि तेनैव वृद्धि प्राप्य स हन्यते ॥ ३ ॥

भयान्येषुः स वायसराजः सर्वान्सविवानाहूय ग्रोवाच | मो उत्क-टस्तावदस्माकं शात्रुद्यमसंपन्नश्च कालविज्ञित्यमेव निशागमे समेत्य व्यापादनं करोति | तत्कथमस्य प्रतिविधातव्यम् | वयं ताबद्रास्त्री न 25 पद्यामो न च तस्य दुर्ग विजानीमो येन गत्वा प्रहरामः | तदस्र किं युज्यते संधिविषद्यानासनसंश्रयद्वैधीभावानामेकतमस्य क्रियमाण-स्य | अथ ते गोचुः | युक्तमभिद्दिनं देवेन यदेष प्रश्नः कृतः | उक्तं च |

25

अप्रष्टेनापि वक्तव्यं सचिवेनात्र किंचन । पृष्टेन त्वरितं पथ्यं वाच्यं च प्रियमिप्रयम् ॥ ४ ॥ यो न पृष्टो हितं ब्रुते परिणामे द्वाखावहम् । मन्त्री च प्रियवक्ता च केवलंस रिपुः स्मृतः ॥ ५ ॥ द्धलभाः पुरुषा राजनसत्ततं त्रियवादिनः । 5 अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ ६ ॥ तस्मादेकान्तमासाद्य मन्त्रः कार्यो महीपते । येन तस्य वयं कुर्मी नियमं कारणं तथा ॥ ७ ॥ अथ तस्यान्वयगताः पञ्च सन्तिवाः । तद्यथा नामानि । उज्जीवी संजीव्यनुजीवी प्रजीवी चिरंजीवी च | स तेषामादी ताबदुज्जीविनं 10 पृष्टवान् । भद्र एवं स्थिते किं मन्यते भवान् । स आह । राजन् बल-वता सह विषहो न कार्यः । यतः स बलवान्कालप्रहर्ता च तस्मात्सं-धेयः । उक्तं च । बलीयसि प्रणमतां काले प्रहरतामपि । संपदो नापगच्छन्ति प्रतीप इव निम्नगाः ॥ ८ ॥ 15 सत्याढचो धार्मिकथार्यी भातृसंघातवान्बली । अनेकविजयी चैव संधेयः स रिपुर्भवेत् ॥ ९ ॥ संधिः कार्योप्यनार्येण विज्ञाय प्राणसंदायम् । प्राणैः संरक्षितैः सर्वै यतो भवति रक्षितम् ॥ १० ॥

योनेकयुद्धविजयी स तेन विशेषात्संधेयः । उक्तं च ।
अनेकयुद्धविजयी संधानं यस्य गच्छति ।
तत्मभावेन तस्याशु वश्ममायान्त्यरातयः ॥ ११ ॥
संधिमच्छेत्समेनापि संदिग्धो विजयो युधि ।
न हि सांशायिकं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥ १२ ॥
संदिग्धो विजयो नित्यं शूतेनापि हि युद्धश्वतम् ।
उपायित्रतयादुर्धं तस्माशुद्धं समाचरेत् ॥ १६ ॥

असंद्धानो मानान्धः समेनापि इतो भृदाम् । आमकुम्भ इवान्येन करोत्युभयसंक्षयम् ॥ १४ ॥ समं शक्तिमता युद्धमशक्तस्य हि मृत्यवे । हृषत्कुम्भमिवाभित्त्वा तावत्तिष्ठति शक्तिमान् ॥ १५ ॥ भूमिर्मित्रं हिरण्यं च वियहस्य फलत्रयम् । 5 नास्त्येकमपि यद्येषां विमहं न समाचरेत् ॥ १६ ॥ खनन्नाखुबिलं सिंहः पाषाणदाकलाकुलम् । प्राप्नोति नखभङ्गं हि फलं वा मूपको भवेत् ॥ १७ ॥ तस्माच स्यात्फलं यत्र पृष्टं युदं च केवलम् । न हि तत्स्वयमुत्पाद्यं कर्तव्यं च कथंचन ॥ १८ ॥ 10 बलीयसा समाक्रान्तो वैतसीं वृत्तिमाश्रयेत् । वाञ्चन्नभंशिनीं लक्ष्मीं न भीजंगीं कदाचन ॥ १९ ॥ कुर्वन्हि वैतसीं वृत्तिं भागीति महतीं श्रियम् । भुजंगवृत्तिः प्राप्तोति वधमेव हि केवलम् ॥ २० ॥ कूर्मसंकोत्रमास्थाय प्रहारानिप मर्थयेत् । 15 कालेकाले च मतिमानुत्तिष्ठेत्कृष्णसर्पवत् ॥ २१ ॥ आगतं विपहं दृष्ट्वा सुसाम्ना प्रशमं नयेत् । विजयस्य ह्यनित्यत्वाद्रभसा न समुत्पतेत् ॥ २५ ॥ तथा च

20 बिलेना सह योद्धव्यिमिति नास्ति निदर्शनम् । प्रतिवातं न हि घनः कदाचिद्धपर्यिते ॥ २३ ॥

एवमुज्जीवी साममन्त्रं संधिकारकं विश्वप्तवान् । अथ तच्छुत्वा संजीविनमाह । भद्र तवाभिप्रायं श्रोतुमिच्छामि । स आह । देव न ममैतस्त्रतिभाति यच्छत्रुणा सह संधानं क्रियते । उक्तं न ।

25 शालुणा न हि संदर्भात्द्विष्ठिष्टेनापि संधिना ।

द्वतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम् ॥ २४ ॥

अपरं च स कूरो लुब्धो धर्मरहिनः । तत्त्वया विशेषादसंधेयः ।

25

#### उक्ते च ।

सत्यभर्मविद्दीनेन न संदध्यात्कथंचन । सुसंधिनोष्यसाधुत्वादिचराद्याति विक्रियान् ॥ २५ ॥ तस्मानेन योद्धव्यमिति मे निश्चयः । उक्तं च । क्रूरो लुब्धोलसोसत्यः प्रमादी भीरुरस्थिरः । मुढो योधावमन्ना च सुखोच्छेद्यो मवेक्रिपुः ॥ २६ ॥

अपरं पराभूतास्तेन वयम् । तद्यदि संधानं करिष्यथ तद्रूयोपि काकविनाशं करिष्यति । उक्तं च ।

विनाश कारष्यात । उक्त च ।

चतुर्थोपायसाध्ये तु शत्रौ सान्त्वमपिक्षया ।
स्वेद्यमानज्वरं प्राज्ञः कोम्भसा परिषित्वति ॥ २७ ॥ 10
सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः ।
द्वतप्तस्येव सहसा सर्पिषस्तोयिवन्दवः ॥ २८ ॥
यवैतद्वदित देवो रिपुर्वलवांस्तदप्यकारणम् । उक्तं च ।
प्रमाणाभ्यभिकस्यापि महस्सत्त्वमधिष्ठतः ।
पदं मूर्षि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ॥ २९ ॥ 15
उत्साहशक्तिसंपद्मो हन्याच्छत्तुं लघुर्गुरुम् ।
यथा कण्डीरवो नागं भारद्वाजाः प्रवक्षते ॥ ३० ॥
मायया शत्रवो वध्या अधिकाः स्युर्वलेन ये ।
यथा लीक्पमास्याय हता मीमेन कीचकाः ॥ ३९ ॥

#### तथा च ।

मृत्योरिवोप्रहण्डस्य राज्ञो यान्ति वशं द्विषः । सर्वसदं तु मन्यन्ते तृणाय रिपवश्च तम् ॥ ३२ ॥ न जातु शमनं यस्य तेजस्तेजस्वितेजसाम् । वृथाजातेन किं तेन मातुर्यीवनहारिणा ॥ ३३ ॥ या तक्ष्मीर्नानुरिप्ताङ्गी वैरिशोणितकुकुमैः । कान्तापि मनसः गीर्ति न सा भन्ने मनस्विनाम् ॥ ३४ ॥

15

10

5

रिपुरक्तिन संविक्ता तत्क्वीनेत्राम्बुभिस्तया ।

न भूमिर्वस्य भूपस्य का श्लाचा तस्य जीविते ॥ ३५ ॥

एवं संजीवी वियहमन्त्रं विज्ञापयामास । अय तच्छुत्वानुजीवितमाद्द । भद्र त्वमिप स्वाभिन्नायं वद । स आह । देव दुष्टः स बलाधिको

७ निर्मर्योदस्य । तत्र तेन न संधिर्न विमहो युक्तः । केवलं यानमहै

स्यान् । उक्तं च ।

बलोस्कृष्टेन दुष्टेन मर्यादारहितेन च । न संधिर्विमही नैव विना यानं प्रशास्यते ॥ ३६ ॥ इिधाकारं भवेद्यानं भये प्राणार्थरक्षणम् । एकमन्यज्जिगीषोध यात्रालक्षणमुच्यते ॥ ३७ ॥ कार्त्तिके वाथ चैत्रे वा विजिगीषोः प्रशस्यते । यानमुत्कृष्टवीर्यस्य शत्रुदेशे न चान्यदा ॥ ३८ ॥ अवस्कन्दपदानस्य सर्वे कालाः प्रकीर्तिताः। व्यसने वर्तमानस्य श्रात्रोत्रिष्टद्रान्वितस्य च ॥ ३९ ॥ स्वस्थानं सुरुढं कृत्वा शूरेशाप्तर्महाबलैः । परदेशं ततो गच्छेत्प्रणिधिव्याप्तममतः ॥ ४०॥ अज्ञातवीवधासारतीयसस्यो व्रजेनु यः । परराष्ट्रं न भूयः स स्वराष्ट्रमपि गच्छति ॥ ४९ ॥ ं तत्ते युक्तं कर्तुमपसरणम् । अन्यच । तत्र युक्तं प्रभो कर्तुं हितीयं यानमेव च । न विमहो न संधानं बलिना तेन पापिना || ४२ || अपरं कारणापेक्षया सरणं क्रियते बुधैः । उक्तं च । यदपसरति मेषः कारणं तत्प्रदर्तु मृगपितरितकोपात्संकुचत्युत्पतिष्णुः । इदयनिहितमाना गुडमन्त्रप्रचाराः किमपि विगणबन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ ४३ ॥

### अन्यस |

बलवन्तं रिपुं हृद्धा देशस्यागं करोति यः । युभिष्ठिर इवागोति पुनर्भीवन्त मेदिनीम् ॥ ४४ ॥ युभ्यतेहंकृतिं कृत्वा दुर्बलो यो बलीयसा । स तस्य वाञ्चितं कुर्यादात्मनश्च कुलक्षयम् ॥ ४५ ॥

तद्गलवताभियुक्तस्यापसरणसमयोयं न संधिर्विप्रहथ | एवमनु-जीविमन्त्रोपसरणस्य | अधैतदाकर्ण्य प्रजीविनमाइ | भद्र त्वमप्या-त्मनोभिप्रायं वद | स आह | देव मम संधिविष्रहयानान्यपि त्रीण्येव न प्रतिभान्ति विशेषतथासनम् |

### उक्तं च

नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति । स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ ४६ ॥ अन्यस्य ।

अभियुक्तो बलवता हुर्गे तिष्ठेत्यववान् ।
तवस्यः छहदाहानं प्रकुर्वीतात्ममुक्तये ॥ ४७ ॥
यो रिपोरागमं भुत्वा भयसंव्रस्तमानसः ।
स्वस्थानं हि त्यजेक्तव्र न तु भूयो विद्योच सः ॥ ४८ ॥
स्वस्थानं हि त्यजेक्तव्र न तु भूयो विद्योच सः ॥ ४८ ॥
स्थानहीनस्तथा राजा गम्यः स्थात्सर्वजन्तुषु ॥ ४९ ॥
निजस्थानस्थितोप्येकः द्यातं योदुं सहेत्ररः ।
वित्रामपि द्यव्रूणां तस्मास्स्थानं न संत्यजेत् ॥ ५० ॥
तस्माहुर्गं हृदं कृत्वा वीवधासारसंयुतम् ।
प्राकारपरिखायुक्तं यन्व्रादिभिरतंकृतम् ॥ ५१ ॥
तिष्ठेन्मध्यगतो नित्यं युद्धाय कृतनिषयः ।
जीवनसंप्राप्स्यित राज्यं मृतो वा स्वर्गमेण्यित ॥ ५२ ॥

अन्यश्च ।

बलिनापि न बाध्यन्ते लघवोप्येकसंश्रयाः ।

प्रभन्ननविपक्षेण यथैकस्या महीरुहाः ॥ ५३ ॥

महानप्येकजो वृक्षः सर्वतः स्त्रपतिष्ठितः ।

द्धमन्देनापि वातेन शक्यो धूनयितुं वतः ॥ ५४ ॥

एवं मनुष्यमप्येकं शोर्येणापि समन्वितम् ।

शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते हिंसन्ति च ततः परम् ॥ ५५ ॥

एवं प्रजीविमन्त्रः । इदमासनसंज्ञकम् । एतत्समाकर्ण्यं चिरंजी-

विनमाह | भद्र स्वमपि स्वाभिपायं वद | स आह | देव पाहुण्य-

0 मध्ये मम संश्रयः प्रतिभाति । तस्यानुष्ठानं कार्यम् । उक्तं च ।

असहाय: समधौषि तेजस्त्री किं करिष्यति ।

निर्वाते ज्वलितो वह्निः स्वयमेव प्रशास्यति ॥ ५६ ॥

तदत्रैव स्थितेन त्वया कथित्समर्थ आश्रयणीयो यो विपत्प्रतीकारं करोति । यदि पुनस्त्वं तव स्थानं त्यस्का प्रयास्यसि तत्कोपि ते

5 वाङ्गित्रेणापि सहायत्वं न करिष्यति । उक्तं च ।

वनानि दहतो वहेः सखा भवति मारुतः ।

स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति गौरवम् ॥ ५७।

अथवा नैष एकान्तो यद्गलिनमेकं समाभयेत् । रुघूनामपि संभयो

रक्षाये भवति । उक्तं च ।

संघातवान्यथा वेणुर्निबिडेवेंणुभिर्वृतः ।

न शक्यते समुच्छेत्तुं दुर्वलोपि तथा नृपः ॥ ५८ ॥

अय ये संहता वृक्षाः सर्वतः द्वप्रतिष्ठिताः ।

ते न रौद्रानिलेनापि हन्यन्तेन्योन्यसंभयात् ॥ ५९ ॥

महानप्येकजो वृक्षो बलवान्द्वप्रतिष्ठितः ।

प्रसस्य इव वातेन शक्यः स्यादिष मर्दितुम् ॥ ६० ॥

यदि पुनरुत्तमे संश्रयो भवति तत्किमुच्यते । उत्तं च ।

20

महाजनस्य संपर्कः कस्य नोन्नतिकारकः | पद्मपन्नस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम् || ६१ ||

ततः संश्रयं विना न किथित्यतीकारो भवति | तस्मात्संश्रयात्कार्यो विग्रह इक्षि मेमिग्रयः | एवं चिरंजीविमन्तः | अयैवं तेनामिहिते स मेघवणी राजा चिरंतनं पितृसचिवं दीर्घायुषं सकलनीतिपारं गतं विस्रजीविनामानं प्रणम्य प्रोवाच | तात यदेते मया पृष्टाः सचिवा-स्तावदत्र स्थितंस्यापि तव तत्परीक्षार्थ येन त्वं सकलं श्रुत्वा यदुचितं तन्मे समादिशासि | तथायुक्तं भवति तत्समादेश्यम् | स आह | वत्स सर्वेरप्येतैनीतिशास्त्राश्रयमुक्तं सचिवैः | तदुपयुज्यते स्वकाले | परमेष श्रैधीभावस्य कालः | उक्तं च |

अविश्वासं सदा तिष्ठेत्संधिना विमहेण च |
हैधीमावं च संशित्य पार्श्वे ज्ञात्रोर्बतीयसः || ६२ ||
तच्छक्तं विश्वास्य विश्वस्तैर्तोमं दर्ज्ञयद्भिः स्रुखेनोन्छियते रिपुः |
उक्तं च |

उच्छेद्यमपि विद्वांसो वर्धयन्त्यरिमेकदा | गुडेन वर्धितः श्लेष्मा द्वखं वृद्धचा निपात्यते || ६३ || तथा च |

लीणां शलोः कुमिल्लस्य पण्यलीणां विशेषतः ।
यो भवेदेकभावोल न स जीवित मानवः ॥ ६४ ॥
कृत्यं देवद्विजातीनामात्मनश्च गुरोस्तथा ।
एकभावेन कर्तव्यं शेषं द्विभीवमाश्चितः ॥ ६९ ॥
एको भावः सदा शस्तो यतीनां भावितात्मनाम् ।
लीलुन्धानां न लोकानां विशेषेण महीभृताम् ॥ ६६ ॥

तद्वैधीभावं संश्रितस्य तव स्वस्थाने वासो भविष्यति लोभाश्रयाच द्यासुमुचाटविष्यसि | अपरं यदि किंचिष्डिदं तस्य पदयसि तद्रत्या 25 ज्यापादविष्यसि | मेषवर्ण आह | तात मयाविदितः संश्रवस्तस्य |

> यस्तीर्थानि निजे पक्षे परपक्षे विद्योषतः | गुप्तेश्वारिर्नृषो वेत्ति न स दुर्गतिमामुयात् ॥ ६८ ॥

मेघवर्ण आह | तात कानि तीर्थान्युच्यन्ते कितसंख्यानि च | कीइशा गुप्तचराः | तत्सर्वे निवेचतामिति | स आह | अत्र विषये 10 भगवता नारदेन युधिष्ठरः प्रोक्तः | यच्छत्रुपक्षेष्टादश तीर्थानि स्वपक्षे पञ्चदश | त्रिभिखिभिर्गुप्तचरैस्तानि क्षेत्रानि | तैर्कातैः स्वपक्षः परपक्षिध वक्ष्यो भवति | उक्तं च नारदेन युधिष्ठिरं प्रति |

किबदशदक्शान्येषु स्वपक्षे दश पंच च | त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातैर्वेस्सि तीर्थान चारकैः || ६९ ||

5 तीर्थशब्देनायुक्तकर्माभिधीयते | तद्यदि तेषां कुस्सितं भवति तस्त्वा मिनोभिषाताय | प्रधानं भवति तद्दृद्धये स्यादिति | तद्यथा | मन्त्री पुरोहितः सेनापतिर्युवराजो दौवारिकोन्तर्वासिकः प्रशासकः समाहर्तृ-संनिधानुप्रदेष्ट्रशापकाः साधनाध्यक्षो गजाध्यक्षः कोशाध्यक्षो दुर्गपा-लकरपालसीमापालप्रोस्कटमृत्याः | एषां मेदेन द्रापिपुः साध्यते | ० स्वपक्षे च देवी जननी कन्त्रुकी मालिकः श्रुप्यापालकः स्पादाः सांव-न्सरिको भिषण्जलवाहकस्ताम्बृलवाहकाचार्याबद्गरक्षकः स्थानवि-नतक्ष्यक्षथरो विलासिनी | एषां वरहारेण स्वपक्षे विषातः | तथा च |

वैद्यसांवत्सरिकाचार्याः स्वपक्षेधिकृताश्वराः । यथाहितुण्डिकोन्मत्ताः सर्वे जानन्ति शक्नुषु ॥ ७० ॥

5 तथाच।

कृत्वा कृत्यविदस्तीर्येरन्तः प्रणिधयः पदम् । विदांकुर्वन्तु महतस्तरं विद्विषदस्मतः ॥ ७१ ॥

एवं मन्त्रिवाक्यमाकर्णात्रान्तरे मेघवर्ण आह । तात अथ किनि-मिक्तमेवंविधं गाणान्तिकं सदैव वायसोलूकानां वैरम्। स आह । वस्स कदाचिदंसशुक्रवककोिकलचानकोलूकमयूरकपोतपारावतिविक्तरप्र-भृतयः सर्वेपि पक्षिणः समेत्य सोहेगं मन्त्रियतुमारक्धाः । अहो अस्माकं वैनतेयो राजा स च तावच्छ्रीवाद्धदेवासक्तो नास्माकं कामपि ठ चिन्तां करोति । तत्कं तेन वृथास्वामिना यो लुब्धकपादीर्नित्यं निब-ध्यमानानां न रक्षां विधक्ते । चक्तं च ।

यो न रक्षति वित्रस्तान्पीश्वमानान्परैः सदा |
जन्तून्पार्थिवरूपेण स कृतान्तो न संद्ययः || ७२ ||
यदि न स्याचरपतिः सम्यङ्गेता इमाः प्रजाः |
अकर्णधारा पुरुषा विश्ववन्ते ह नौरिव || ७३ ||
षडिमान्पुरुषो जद्याद्भित्तां नाविमवार्णवे |
अप्रवक्तारमाचार्थमनधीयानमृत्विजम् || ७४ ||
अरक्षितारं राजानं भावी वािषयवािदनीम् |
प्रामकामं च गोपालं वनकामं च नािपतम् || ७५ ||

तत्संचिन्त्यान्यः कश्चिद्राजा विहंगमानां क्रियतामिति । अय तैर्भद्राकारमुलूकमवलोक्य सर्वेरिमिहितम् । यदेष चलूको राजास्माकं
भविष्यति । तदानीयन्तां नृपामिषेकसंबन्धिनः संभारा इति । अय
साधिते विविधतीर्थोदके प्रगुणीकृतेष्टोक्तरद्यातमूलिकासंघाते पदने
सिंहासने वर्तिते सप्तद्यीपवतीधिरित्रीमण्डले प्रस्तारिते व्याप्तचर्मण्या- 20
पूरितेषु हेमकुरमेषु दीपेषु वाधेषु च सज्जीकृतेषु दर्पणादिषु माङ्गल्यवस्तुषु पठत्स्व वन्दिमुख्येषु वेदोधारणपरेषु समुदितमुखेषु ब्राह्मणेषु
गीतपरे युवतीजन आनीतायामममहिष्यां कृकालिकायामुलूकोमिषेकार्य
यावर्त्सिहासन उपविद्यति.तावस्कुतोपि वावसः समायातः । सोचिन्तयत् । अहो किमेष पक्षिमेलापको महोत्सवश्च । अस्व ते पक्षिणस्तं 25
हृष्ट्या मियः प्रोचुः । पक्षिणां मध्ये वावसधतुरः भूवते । उक्तं च ।

5

नराणां नापितो धूर्तः पक्षिणां चैव वायसः । दंष्ट्रिणां च शृगालस्तु श्वेतभिक्षुस्तपस्त्रिनाम् ॥ ७६ ॥ ॰ तदस्यापि वचनं माद्यम् । उक्तं च ।

बहुधा बहुभिः साधै चिन्तिताः छनिरूपिताः |

कर्यचिम्न विलीयन्ते विद्वद्विश्विन्तिता नयाः ॥ ७७ ॥

अथ वायसः समेत्य तानाह | अहो किं महाजनसमागमीयं परममहोत्सवध | ते प्रोचुः | भो नास्ति कथिद्विहंगानां राजा | तदस्योलूकस्य विहंगराजामिषेको निरूपितस्तिष्ठति समस्तपिक्षिमः |
तत्त्वमपि मतं देहि | प्रस्तावे समागतोसि | अथासौ काको विहस्याह |
अहो न युक्तमेतचन्मयूरहंसकोकिलचक्रवाकशुकहारीतसारसादिषु
पक्षिप्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्तस्यामिषेकः क्रियते | तचैतन्मम मतम् | यतः |

वक्रनासश्च कर्काक्षो रौद्रशाप्रियदर्शनः । अक्रुद्धोयं दिवान्धः स्यास्कुद्धः कीदृग्मविष्यति ॥ ७८ ॥ तथा च ।

एक एव हितार्थी यस्तेजस्वी पार्थिवो भुवः |
युगान्त इव भास्वन्तो बहवोझ विपत्तवे || ८० ||
तत्तस्य नाम्नापि यूर्य परेषामगम्या भविष्यथ | उक्तं च |
गुरूणां नाममान्नेपि गृहीते स्वामिसंभवे |
दुष्टानां पुरतः क्षेत्रं तत्क्षणादेव जावते || ८९ ||

तथा च |

व्यपदेशेन महतां सिद्धिः संजायते परा | शशिनो व्यपदेशेन वसन्ति शशकाः खुलम् || ८२ || त ऊचुः | कथमेतत् | स आह |

### कथा १.

5

अस्ति करिंमश्रिद्दने चतुर्दन्तो नाम महागजो यूथाधिपः प्रतिवसति स्म । तस्र कदाचिन्महत्यनावृष्टिः संजाता प्रभृतवर्षाणि यावत् । तया तडागहृदपल्वलसरांसि शोषमुपागतानि । अथ तैः समस्तगजैः स गजराजः प्रोक्तः । देव पिपासाकुला गजकलभा मृतपाया अपरे मृताथ | तदन्विप्यतां कथिक्जलाशयो यस्र जलपानेन स्वस्थतां 10 व्रजन्ति । ततिथरं ध्यात्वा तेनाभिहितम् । अस्ति महाहृदो विविक्ते प्रदेशे स्थलमध्यगतः पातालगङ्गाजलेन सदैव पूर्णः । तत्तत्र गम्यता-मिति । तथानुष्ठिते पञ्चरात्रमुपसपेद्भिः समासादितस्तैः स हदः । तत्र स्वेच्छया जलमवगाह्यास्तमनवेलायां निष्क्रान्ताः । तस्य च हृदस्य समन्ताच्छशकाबिला असंख्याः स्वकोमलभूमौ तिष्ठन्ति । तेपि समस्तै- 15 रिप तैर्गजैरितस्ततो भ्रमद्भिः परिभशः । बहवः शशका भग्नपादशि-रोमीवा विहिताः के चिन्मृताः के चिज्जीवदीषा जाताः । अथ गर्ने तस्मिन्गजयूथे दादाकाः सोहेगा गजपादक्षुण्णसमावासाः केत्रिद्रम-पादा अन्ये जर्जरितकलेवरा रुधिरष्ठुता अन्ये हतशिशवो वाष्पपिहि-तलोचनाः समेत्य मिथो मन्त्रं चकुः । अहो विनष्टा वयम् । नित्यमे- 20 वैतद्वजयूथमागमिष्यति यतो नान्यन्न जलमस्ति । तत्सर्वेषां नाशो भविष्यति । उक्तं च ।

स्पृशासिप गजो हन्ति जिन्नसिप मुजंगमः । हससिप नृपो हन्ति मानयसिप दुर्जनः ॥ ८३ ॥ तिसन्त्यतां कश्चिदुपायः । तत्रिकः प्रोवात्र । गम्यतां देशस्यागेन । 25 किमन्यत् । उक्तं च मनुना व्यासेन च । स्यजेदेकं कुलस्यार्थे पामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । मामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ ८४ ॥ मनुः ।

क्षेम्यां सस्यमदां नित्यं पश्चवृद्धिकरीमिष ।
परित्यजेम्वृषो भूमिमात्मार्थमिवचारयन् ॥ ८५ ॥
भापदर्थे धनं रक्षेद्वारान्रक्षेद्धनैरिष ।
भारमानं सततं रक्षेद्वारीरिष धनैरिष ॥ ८६ ॥

ततथान्ये प्रोचुः । भोः पितृपैतामहं स्थानं न शक्यते सहसा त्यक्तुम् । तास्त्रियतां तेषां कृते काचिहिभीषिका यत्कथमिप दैवाझ समायान्ति । उक्तं च ।

निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फटा | विषं भवतु मा वास्तु फटाटोपो भयंकरः || ८७ ||

अयान्ये प्रोचुः | यद्येवं ततस्तेषां महहिभीषिकास्थानमस्ति येन नागिमिष्यन्ति | सा च चतुरदूतायत्ता विभीषिका | यतो विजयदत्तो नाम राजास्मत्स्वामी द्याद्यक्षभन्द्रमण्डले निवसति तत्प्रेष्यतां कश्चि-न्मिथ्यादूतो यूथाधिपसकादां यचन्द्रस्त्वामल हृद आगच्छन्तं निषेध-यति यतोस्मत्परिमहोस्य समन्ताहसति | एवमभिहिते अदेयववना-त्कदापि निवर्तते | अथान्ये प्रोचुः | यद्येवं तदस्ति लम्बकणों नाम द्यादकः | स च वचनरचनाचतुरो दूतकर्मकः | स तल प्रेष्यतामिति | उक्तं च |

साकारो निःस्पृहो वाग्मी नानाद्यास्त्रविचक्षणः । परचित्तावगन्ता च राज्ञो दूतः स इष्यते ॥ ८८ ॥ अन्यश्च ।

यो मूर्ख तौल्यसंपत्तं राजद्वारिकमाचरेत् । मिथ्यावादं विदोषेण तस्य कार्यं न सिध्यति ।। ८९ ॥ तदन्विष्यतां यद्यस्माद्यसनादात्मनां द्विनर्मुक्तिः । अथान्ये प्रोत्तुः । अहो युक्तमेतत् । नान्यः कथिदुपायोस्माकं जीवितस्य । तथैव क्रिय- ताम् । अय लम्बकर्णो गजयूयाधिपसमीपे निरूपितो गतथ । तथा-नुष्ठिते लम्बकर्णीपि गजमार्गमासाद्यागम्यं स्थलमारुद्यं तं गजमुवाच। भो भो दुष्टगंज किमेवं लीलया निःशङ्कतयात्र चन्द्रद्द आगच्छित । तम्रागन्तव्यं निवर्त्यतामिति । तदाकर्ण्य विस्मितमना गज आह । भोः कस्त्वम् । स आह । अहं विजयदत्तो नाम शशकश्चन्द्रमण्डले 5 वसामि । सांप्रतं भगवता चन्द्रमसा तव पार्श्वे प्रहितस्तस्य वचनस्य अदेयत्वात् । तच्छुत्वा स आह । भोः शशक तत्कथय भगवतथन्द्र -मसः संदेशं येन सत्वरं क्रियते । स आह । भवतातीतदिवसे यूथेन सहागच्छता प्रभूताः शशाका निपातिताः । तर्दिक न वेत्ति भवान्य-नमम परिमहोयम् । तद्यदि जीवितेन ते प्रयोजनं तदा केनापि 10 प्रयोजनेनाप्यत्र हुदे नागन्तव्यमिति संदेशः । गज आह । अथ क वर्तते भगवान्स्वामी चन्द्रः । स आह । अत्र हुदे सांप्रतं शशकानां भवश्यमिवतानां इतशेषाणां समाश्वासनाय समायातस्तिष्ठति । अहं पुनस्तवान्तिकं प्रेषितः । गज आह । यद्येवं तहरीय मे तं स्वामिनं येन प्रणस्यान्यत्र गच्छामः । शशक आह । भी आगच्छ 15 मया सहैकाकी येन दर्शयामि । तथानुष्टिते दादाको निदाासमये तं गजं ह्रदतीरे नीत्वा जलमध्ये स्थितं चन्द्रविम्बमदर्शयत् । आह च । भो एष नः स्वामी जलमध्ये समाधिस्यस्तिष्ठति तन्निभृतं प्रणम्य सत्वरं व्रजेति | नो चेत्समाधिभङ्गाब्र्योपि प्रभूतं कोपं करिष्यति । अथ गजोपि त्रस्तमनास्तं प्रणम्य पुनर्गमनाय प्रस्थितः । शशकाश्च तहिनादा- 20 रभ्य सपरिवाराः छखेन स्वेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति स्म । अतोहं ब्रवीमि ।

व्यपदेशेन महतां सिद्धिः संजायते परा । शाशिनो व्यपदेशेन वसन्ति शशकाः द्वखम् ॥ ९० ॥ तथा च ।

क्षुद्रमर्थपति प्राप्य न्यायान्वेषणतत्परी । ' उभाविप क्षयं प्राप्ती पुरा दादाकिपञ्जली ।। ९९ ।। ते प्रोचुः । कथमेतत् । स आह । 25

### कथा 2.

अस्ति करिंमशिद्धक्षे पुराइं वसामि | तल्लाधस्तास्कोटरे कपिञ्चलो नाम चटकः प्रतिवसित सम | अय सदैवास्तमनवेलायामागतयोद्धेत्रोरनेकद्धभाषितगोष्ठचा देवर्षित्रक्षार्षराजर्षिपुराणचरितकीर्तनेन च पर्यउटनदृष्टानेककौतूहलप्रकथनेन च परमद्धखमनुभवतोः कालो त्रजति |
अय कदाचित्कपिञ्चलः प्राणयालार्थमन्यैश्वटकैः सहान्यं पकदालिप्रायं देशं गतः | ततो याविच्यासमयेपि नायातस्तावदहं सोद्देगमनास्तिद्दयोगदुःखितश्चिन्तितवान् | अहो किमद्य किपञ्चलो नायातः |
किं केनापि पाशेन बद्ध उताहोस्वित्केनापि व्यापादितः | सर्वया यदि
) कुश्चली भवति तन्मां विना न तिष्ठति | एवं मे चिन्तयतो बहून्यहानि
व्यतिक्रान्तानि | ततश्च तल्ल कोटरे कदाचिच्छीप्रणो नाम शश्चकोस्तमनवेलायामागत्य प्रविष्टः | मयापि कापिञ्चलनिराशस्त्रेन न निवारितः | अथान्यस्मिन्नहनि कपिञ्चलः शालिभक्षणादतीव पीवरतनुः
स्वमाश्ययं स्मृत्वा भूयोप्यत्रेव समायातः | अथवा साध्वदमुच्यते |

न ताहरजायते सौख्यमिष स्वर्गे द्यारीरिणाम् । दिरिद्रेषि हि यादक्स्यात्स्वदेशे स्वपुरे गृहे ॥ ९२ ॥ अथासौ कोटरान्तर्गतं दादाकं हृष्ट्वा साक्षेपमाह । मो मदीयमेतहू-हम् । तच्छीत्रं निष्क्रस्यताम् । द्यादाक आह । न तवेदं गृहं किंतु ममैव । तर्दिक मिथ्या पहषाणि जल्पसि । उक्तं च ।

> वापीकूपतडागानां देवालयकु जन्मनाम् । उत्सर्गात्परतः स्वाम्यमपि कर्तुं न शक्यते ॥ ९३ ॥

### तथा च |

पत्यक्षं यस्य यद्भुक्तं गृहाचं दश बत्सरान् ।
तत्र भुक्तिः प्रमाणं स्वाच् साक्षी नाक्षराणि च ॥ ९४ ॥
मानुषाणामयं न्यायो मुनिभिः परिकीर्तितः ।
तिरक्षां च विहंगानां यावच्छिश्चसमाश्रयः ॥ ९५ ॥
तन्ममैतद्वहं न तवेति । किपञ्जल आह । भो यहि स्मृतं प्रमाणी-

15

20

25

करोषि तदागच्छ मया सह येन स्मृतिपाठकं पृष्ट्वा स यस्य ददाति स
गृह्वातु | तथानुष्ठिते मयापि चिन्तितम् | किमल भविष्यति | मया
द्रष्टव्यीयं न्यायः | ततः कौतुकादहमपि तावनु प्रस्थितः | अलान्तरे
तीक्ष्णदंष्ट्रो नामारण्यमार्जारस्तयोर्विवादं श्रुत्वा मार्गासम् नदीतटमासाद्य कृतकुशोपमहो निर्मालितैकनयन अर्ध्वबाह्यर्धपादस्पृष्टभूमिः 
शिद्ध्योभिमुख इमां धर्मदेशनामकरोत् | अहो असारोयं संसारः
क्षणमङ्गुराः प्राणाः | स्वमसदृशः प्रियसमागमः | इन्द्रजातवत्कुटुस्वपरिप्रहोयम् | तद्धर्म मुक्का नान्या गतिरस्ति | उक्तं च |

यस्य धर्मविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च | स लोहकारभस्त्रेव श्वसचिप न जीविति ॥ ९६ ॥ नाच्छादयति कौपीनं न दंशमशकापहम् । ग्रुनः पुच्छमिवानर्थे पाण्डित्यं धर्मर्वाजतम् ॥ ९७ ॥

अन्यच |

पुलका इव भान्येषु पूतिका इत पक्षिषु ।

मराका इव मत्येषु येषां धर्मी न कारणम् ॥ ९८ ॥

भेयः पुष्पफलं वृक्षाइधः श्रेयो घृतं स्मृतम् ।

श्रेयस्तैलं च पिण्याकाच्छ्रेयान्धर्मस्तु मानुषात् ॥ ९९ ॥

स्ट्रा मूलपुरीषार्थमाहाराय च केवलम् ।

धर्महीनाः पुरार्थाय पुरुषाः पदावो यथा ॥ १०० ॥

स्येष्ठै सर्वेषु कृत्येषु श्रंसन्ति नयपण्डिताः ।

बह्वन्तराययुक्तस्य धर्मस्य त्वरिता गतिः ॥ १०९ ॥

संक्षेपात्कथ्यते धर्मी जनाः कि विस्तरेण वः ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ १०२ ॥

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा वैवायपार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥ १०३ ॥

अध तस्य तां धर्मदेशनां शुत्वा शशक आहं । भोः कपिञ्जल एष मृद्गितीरे तपस्त्री धर्मवादी तिष्ठति । तदेनं पृच्छात्रः । कपिञ्जल आह | ननु स्वभावतीयमस्माकं श्रास्त्रभूतः | तहुरे स्थित्वा पृच्छावः | कदाचिदस्य त्रतवैकल्यं संपत्स्यते | तती दूरस्यौ तावूचतुः | भोस्त-पस्विन्धर्मदेशक आवयोविवादो वर्तते | तद्धर्मशास्त्रहारेणास्माकं निर्णयं देहि | यो हीनवादी स ते भक्ष्य इति | स आह | भन्नौ मा मैवं वदतः |

5 निवृत्तोहं नरकमार्गादिंसाकर्मणः | अहिंसैव धर्ममार्गः | उक्तं च |

अहिंसापूर्वको धर्मो यस्मात्सक्रिरुदाहृतः ।
यूकमत्कुणदंशादींस्तस्मात्तानिप रक्षयेत् ॥ १०४ ॥
हिंसकान्येव भूतानि यो हिनस्ति स निर्धृणः ।
स याति नरकं घोरं किं पुनर्यः शुभानि च ॥ १०५ ॥
एते ये याज्ञिका अपि यज्ञकर्माण पशून्यन्ति ते मूर्खाः । परमार्थ

 एत य याज्ञिका आप यज्ञकमाण पश्चन्नान्त त मूखाः । परमाथ अतेर्न जानन्ति । तत्र किलैतदुक्तं यदजैर्यष्टव्यम् । अजा त्रीहयस्ता-वस्तप्तवार्षिकाः कथ्यन्ते न पुनः पश्चविशेषाः । उक्तं च ।

वृक्षांश्चित्त्वा पञ्चन्दत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् । यद्येवं गम्यते स्वर्गे नरकं केन गम्यते ॥ १०६ ॥

तच्चाहं भक्षियिष्यामि जयपराजयिन गयं करिष्यामि । परं वृद्धोहं दूराच यथावच्छ्रणोिम । एवं ज्ञात्वा समीपवर्तिनौ भूत्वा विवादं वदतं येन मै विज्ञातपरमार्थे विवादं वदतः परत्रं न विद्ययते । उक्तं च । मानाहा यदि वा लोभात्कोधाहा यदि वा भयात् । यो न्यायमन्यथा ब्रुते स याति नरकं नरः ।। १०७ ।।

० तथाचा

एकमश्चानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । शतं कन्यानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ १०८ ॥ उपविष्टः सभामध्ये यो न वक्ति स्फुटं वचः । तस्माहूरेण स त्याज्यो न्यायो वा कीर्तयेदृतम् ॥ १०९ ॥ तस्माहृश्रेष्टीर्भृत्वा कर्णोपान्ते निवेद्यताम् । किं बहुना । तेन

क्षुद्रेण तूर्णे विश्वासितावुभी यथा बुद्धिविहीनी ती संजातावङ्क्वर्तिनी ।

ततथ तेनापि समकालमेकः पादान्तेनाक्रान्तोन्यो देष्ट्राक्रकचेन । ततो गतप्राणी ती भक्षिताविति । अनेग्हं ब्रवीमि ।

> क्षुद्रमर्थपतिं प्राप्य न्यायान्वेषणतत्परी । जभावपि क्षयं प्राप्ती पुरा दाद्याकपिञ्जली ॥ ११० ॥

तद्भवन्तोप्येवं दिवान्धर्मर्थपितमासाश राह्यन्धाः शश्चाकपिञ्ज- ठ लमार्गेण यास्यन्ति । एवं ज्ञात्वा यदुचितं तिह्रधेयम् । अथ तस्य तद्भचनं शुत्वा साध्यनेनामिहितमित्युक्ताः भूयोपि पार्धिवार्थं समेत्य मन्त्रयिष्याम इति ब्रुवाणाः सर्वे यथाभिमतं जग्मुः । केवलमविशिष्टे। भद्रासनोपिवष्टोमिषेकार्थं दिवान्धः कृकालिकया सहास्ते । अथ तेना-भिहितम् । कः कोल्ल । भोः किमद्यापि न क्रियते मेभिषेकः । अथ । कृकालिकयामिहितम् । भद्र कृतोयं विश्वस्ते काकेन । गतास्ते विह्नगा यथेपितताद्ध दिक्षु । केवलमेक एवायं वायसः केनापि हेतुना तिष्ठति । तदुत्तिष्ठ येन त्वां स्वाभ्यं प्रापयिष्यामि । तच्छुत्वा स सविषादं वायसमह । भो दुष्टात्मन् किं मया तेपकृतं यद्राज्याभिषेको मे विधितः । तद्यप्रभृति सान्वयमावयोर्वेरम् । उक्तं च ।

ति सान्वयमावयोवरम् । उक्त च । रोहते सायकैर्विद्धं वनं परग्रना हतम् ।

वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरोहित वाक्क्षतम् ॥ १११ ॥

इत्येवमभिधाय कृकालिकया सह स्वाभयं गतः । अथ भयन्या-कुलो वायसो व्यचिन्तयत् । अहो अकारणवैरमासादयता मया किं व्याहतम् । उक्तं च ।

अदेशकालज्ञमनायितक्षमं
यदित्रयं लाघवकारि चात्मनः |
योत्राज्ञवीत्कारणवर्जितं वची
न तहचः स्याहिषमेव तहवेत् ॥ १९२ ॥
बलोपपन्नोपि हि बुद्धिमान्नरः
परं नयेन्न स्वयमेव वैरिताम् ।

25

20

भिषङ्कमास्तीति विचिन्त्य भक्षयेत् । अकारणात्को हि विचक्षणो विषम् ॥ ११३ ॥

एवमुक्ता काकोि स्वभवनं प्रति प्रायात् | तद्वस्त एवमस्माभिः सह वैरं कौिशिकानामन्वयागतम् | मेघवर्ण आह | तात तदेवं गते-स्माभिः किं ।क्रियते | स आह | वस्स एवं गतेिष षाडुण्यादपरः स्थूलोभिप्रायोस्ति | तमङ्गीकृत्य स्वयमेवाहं तद्विजयाय यास्यामि रिपून्वऋयित्वा विध्वामि | उक्तं च |

बहुबुद्धिसमुपेताः खविज्ञाना बलोत्कटान् । शक्ता वश्चियतुं भूर्ता ब्राह्मणं छागलादिव ॥ १९४ ॥ मेघवर्ण आह् । कथमेतत् । सोब्रवीत् ।

### कथा 3.

अस्ति किस्मिथिदिधिष्ठाने मिल्रद्यार्मा नाम ब्राह्मणः कृतामिहोल्न-परिमदः प्रतिवस्ति स्म । स कदाचिन्माधमासे सौम्यानिले प्रवाति मेघाच्छादिते गगने मन्दंमन्दं वर्षति पर्जन्ये पद्मुपार्थनार्थं कंचिह्ना-मान्तरं गतः । किथियजमानो याचितः । भो यजमान आगामिन्याममा-वास्यायां यक्ष्यामि यज्ञम् । तद्यजनार्थे पशुमेकं समर्पय । अय तेना-तीव पीवरतनुः पशुः पदत्तः । सोपि समर्थस्तं पशुमितथेतथ गच्छन्तं विज्ञाय स्कन्धे कृत्वा सत्वदं पुरामिमुखं प्रतस्ये । अय तस्य गच्छतो मार्गे त्रयो धूर्ताः क्षुत्कामकण्डाः संमुखा बभूवः । तैस्तादृदां पीवरतगुं पशुं स्कन्धे कृतमालोक्य मिथोभिहितम् । भो अस्य पद्योभिक्षणाद्य-तनीयो हिमपातो व्यर्थतां नीयते । तदेनं वञ्चियत्वाद्भ्य सकाद्याहृ-द्यते । अय तेषामेकतमो वेषपरिवर्तनं विधाय संमुखो भूत्वापरमार्गेण तमाहितामिमूचे । भो भो बालामिहोत्तिन् किमेवं जनविरुदं हास्य-कार्यमनुष्ठीयते यदेष सारमेयोपवित्रः स्कन्धाधिक्रढो नीयते । उक्तं च ।

> श्वानकुक्कृटचाण्डालाः समस्पर्जाः प्रकीर्तिताः । रासभोष्ट्री विदोषेण तस्मात्ताद्वैव संस्पृद्योत् ।। १९५ ॥

्रतत्थ तेन कोपाविष्टेनाभिहितम् | अहो किमन्धो भवान्य-त्पशुं सारमेयत्वेन प्रतिपादयसि | स आह | ब्रह्मन् न कोपः कार्यः | यथ्रेच्छं गम्यताम् | अथ यावर्तिकचिद्दनान्तरं गच्छति ताविद्वितीयो धूर्तः संमुखमभ्युपेत्य तमुवाच | मो ब्रह्मन् कष्टं कष्टम् | यथि वक्ष-भोयं मृतवत्सस्तथापि स्कन्ध आरोपयितुमश्चयः |

### उक्तं च |

तिर्यञ्चं मानुषं वापि यो मृतं संस्पृशेत्कुधीः ।
पञ्चगव्येन शुद्धिः स्यात्तस्य चान्द्रायणेन वा ॥ ११६ ॥
अथासौ सकोपमाह । भोः किमन्धो भवान्यत्पशुं मृतवत्सं वदसि ।
सोन्नवीत् । भगवन् मा कोपं कुरु । अज्ञानान्मयाभिहितम् । तत्त्वमा- १००
तमन उचितेन समाचरेति । अथ यावत्स्तोकं वनान्तरं गच्छति तावत्वृतीयो धूर्तः संमुखमुपेत्य तमुवाच । भो अयुक्तमेतग्रद्रासमं स्कन्धाइन्हं नयसि । तत्त्यज्यनामेषः । उक्तं च ।

यः स्पृत्रोद्रासभं मत्यों ज्ञानादज्ञानतोथवा |
सचैलं स्नानमुहिष्टं तस्य पापप्रज्ञान्तये || ११७ || 15
तत्त्वजैनं यावत्कोपि न पदयति | अथासी तं पद्यं राक्षसं मन्यमानो भयाद्भूमी प्रक्षिप्य स्वगृहमुहिदय पलायितुं प्रारम्धः | ततस्तेपि
त्रयो मिलित्वा पशुमादाय यथेच्छं मक्षितुमारम्थः | अतोहं त्रवीमि |

बहुबुद्धिसमुपेताः स्नुविज्ञाना बलोस्कटान् | ज्ञाक्ता वम्बयितुं धूर्ता त्राझणं छागलादिव || ११८ || 20 अथवा साध्विदमुच्यते |

अभिनवसैवकविनयैः प्राघूणोंक्तैर्विलासिनीरुदितैः ।
धूर्तजनवचनिकरैरिह कश्चिदविद्यतो नास्ति ॥ १९९ ॥
तदल्लास्ति किचिइक्तव्यमेव । तदवधार्य यथोक्तमनुश्चीयताम् । स
आह । तर्हि समादिश्च । तवादेशो नान्यथा कार्यः । स्थिरजीव्याह । २५
वत्स आकर्णय तर्हि सामादीनितिक्रम्य यो मया पञ्चम उपायो निरूपितः । तन्मां विपक्षभूतं कृत्वातिनिष्ठुरवचनैर्मर्त्सय । यथा विपक्षप्रण-

धीनां प्रत्ययो भवित तथा समाहत्तक्षिरैरालिप्य मां न्यमोधस्याधः प्रक्षित्य गम्यतां पर्वतमृष्यमूकं प्रति । तल्ल सपरिवारस्तिष्ठ थावदहं सपलानद्वप्रणीतेन विधिना विश्वासाभिमुखान्कृत्वा कृतार्थो ज्ञातदुर्ग-मध्यो दिवसे तानन्धतां प्राप्तांस्त्वां नीत्वा व्यापादियष्यामि । ज्ञातं मया सम्यक् । नान्यया सिद्धिरस्ति । मत्वेक्षस्व । यतो दुर्गमेतदपसा-ररहितं केवलं वधाय भवित । उक्तं च ।

अपसारसमायुक्तं नयत्ते दुर्गमुच्यते ।
अपसारपरित्यक्तं दुर्गव्याजेन बन्धनम् । ॥ १२० ॥
न च त्वयास्मद्ये कृपा कार्या । उक्तं च ।
अपि प्राणसमानिष्टान्पालिताँ झालितानपि ।
भृत्यान्युद्धे समुत्पचे पद्येन्स्लानामिव स्नजम् ॥ १२१ ॥
तथा च ।

प्राणवद्रक्षयेद्रृत्यान्स्वकार्यमिव पोषयेत् । सदैकदिवसस्यार्थे यत्र स्याच्छत्नुसंगमः ॥ १२२ ॥

तत्त्वया नाल विषये निषेधनीयोहम् | इत्युक्का तेन सह शुष्ककर्लं कर्तुमारण्यः | अथान्ये ते तस्य भृत्याः स्थिरजीविनमुच्छृङ्कुलग्राचा जल्पन्तमवलोक्य तस्य वधायोद्यता मेघवर्णेनाभिहिताः | अहो
नेवर्तस्यं यूयम् | अहमेवास्य दालुपक्षपातिनो दुरात्मनः स्वयं निषहं
करिष्यामि | इत्यभिधाय तस्योपरि समारुद्य लघुवज्ञुमहारैस्तं
नेहत्य रुधिरेण प्रावियता यथाभिष्रेतं सपरिजनो गतः | अलान्तरे
क्रालिकया द्विषत्पणिधिभूतया सर्वं तदमात्यव्यसनं मेघवर्णस्य गमनं
गोलूकराजाय निवेदितम् | यत्तवारिः संपति क्रापि भीतो भीतपरिगार्थ प्रचलितः | उलूकोपि तदाकर्ण्यास्तमनवेलायां सामात्यपरिगोतः श्राञ्चः पलायनपरः पुण्यैर्लभ्यते | उक्तं च |

श्रत्नोः प्रचलने छिद्रमेकमन्यत्र संश्रवे । कुर्वाणोः जायते वश्यो व्यमत्वे राजसेविनाम् ॥ १२३ ॥

2.

न च च्छिद्रं विना शालुर्देवानामिप सिध्यति । छिद्रं शक्रेण संप्राप्य दितेर्गर्भो विदारितः ॥ १२४ ॥

एवं ब्रुवाणाः समन्तात्तं न्ययोधपादपमधः परिवेष्टचावस्थिताः । यावज्ञ कश्विद्वायसो दृष्टवते तावच्छाखायसमारूढो इष्टमनाः स्तूय-मानो वन्दिभिरुलूकराज एतदुवाच । अहो ज्ञायतां तेषां मार्गः । ऽ यत्कतमेन मार्गेण ते प्रनष्टाः काकाः। तज्ञ यावहुर्गं समाश्रयन्ति ताथ-देव पृष्ठतो गत्वा व्यापाद्या भवन्ति । उक्तं च ।

वृत्तिमप्याश्रितः श्रृतुरवध्यः स्याज्जिगीषुणा ।

कि पुनः संश्रितो दुर्ग सामन्या परया युतम् ॥ १२५ ॥
अथास्मिन्प्रस्तावे स्थिरजीवी मन्दंमन्दं दान्द्मकरोत् । तच्छुत्वा १०
ते सर्वेष्युलूकास्तस्य वधार्थे प्रजग्मुः । अथ तेनोक्तम् । अहो अहं
स्थिरजीविनामा मेघवर्णस्य मन्त्री मेघवर्णेनेदृशीमवस्थां नीतः । तिन्नवेद्यय्वमात्मनः स्वामिने । तेन सह बहु वक्तव्यमस्ति । अथ तैार्नेवेदिते स उलूकराजो विस्मयसमाविष्टस्तत्सकाद्यं गत्वा प्रोवाच । भोः
किमेतां दशां गतस्त्वम् । तत्कथ्यताम् । स्थिरजीव्याह देव भूय- १३
ताम् । अतीतदिने स दुरात्मा मेघवर्णो युष्मव्यापादितप्रभूतवायसान्दृष्ट्या
युष्माकमुपरि कोपशोकपस्तो युदार्थ प्रचित्त आसीत् । ततो मयाभिहितम् । स्वामिन् न युक्तं भवतस्तदुपरि गन्तुम् । उक्तं च ।

बतीयसा हीनवतो विरोधं
न भूतिकामो मनसापि वाञ्छेत् ।
न वध्यते वेतसवृत्तिरस्र
व्यक्तं प्रणाशो हि पतंगवृत्तेः ॥ १२६ ॥
सत्तस्योपप्रदानेन संधिर्विधातुं युक्तः । उक्तं च ।
बत्तवन्तं रिपुं दृष्ट्वा सर्वस्वमपि बुद्धिमान् ।
दत्त्वा प्ररक्षयेत्प्राणान्रक्षितेस्तैर्धनं पुनः ॥ १२७ ॥

तच्छुत्वा तेन दुर्जनप्रकोपितेन त्वत्पक्षपातिनं मामशङ्कमानेनाह-मीरृज्ञीमवस्थां नीतः । तत्तव पादाः सांप्रतं मे शरणम् । कि बहुना विज्ञप्तेन | यावदहं प्रचित्तं राक्रोमि तावच्वां तस्याश्रये नीस्त्रा सर्व-वायसक्षयं विधास्यामि | अथारिमर्दन एतदाकर्ण्य पितृपैतामहान्स-चित्रानेकन्न स्थान आकार्य तैः सह मन्त्रितवान् | रक्ताक्षः क्रूराक्षो वीर्माक्षो वक्तनास एते तस्यं चत्वारः सचिवाः | तत आदौ रक्त्राक्षं पृष्टवान् | मद्र तावदेष तस्य रिपोर्मन्त्री मम इस्तगतः | तिर्के क्रिय-ताम् | स आह | देव एष तस्याचो मन्त्री यद्यपि वेलामुदूर्तगुणेन दुर्जनोक्तेन वाक्येन वियोजितस्तद्य्यस्य वाक्यं श्रोतव्यं यतो न सदैव विमहासक्तेन मूमुजा भाव्यम् | दक्तं च |

कोषक्षयो न निद्रा च न विलासेषु च स्पृहा । विमहासक्तिचित्तानां न रितः क्वापि जायते ॥ १२८ ॥ तस्मादस्य द्वारेण तेन सह साम्चा वर्तितव्यम् । उक्तं च । सामादिदण्डपर्यन्तो नयः प्रोक्तः स्वयंभुवा । तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं पश्चाद्विनियोजयेत् ॥ १२९ ॥

तथा च ।

सामसिदानि कार्याणि विकृतिं यान्ति न केचित् । सज्जनानां मनांसीव भवन्ति प्रमुद्दे सदा ॥ १३०॥ सामसाध्येषु कार्येषु यो दण्डं योजयेष्टुधः । स पित्ते दार्कराद्याम्ये पटोलं कटुकं पिवेत् ॥ १३१॥ यत्केचित्रैयं वदन्ति यच्छत्रवो दण्डसाध्याः स्युर्न सामसाध्यास्त-प्ययुक्तम् । उक्तं च ।

पर्णशब्दमपि अुत्वा स्रस्यन्ति हरिणाश्च ये ।
तेपि साम्रास्त्र वध्यन्ते सुब्धकैः पद्य सर्वदा ॥ १३२ ॥
अन्यम्य ।

शक्रोरुच्छेदनार्थाय न साम्रोस्त्यन्यदीषधम् | हेमन्ते हिमपातेन पद्मिनी किं न दक्कते || १३३ || तद्यदि मझ्त्रः प्रमाणं तस्तंधानाय वधाय वा रिपोः साम प्रयो-व्यं यतो नीतावध्युक्तम् | . इनिः शनिर्दशन्येष पादी भूतानुकम्पया । 'अहो जलचरः प्राणः वकः परमधार्मिकः ॥ १३४ ॥

एवं तस्यामियायं बुजुा क्रूराक्षरणह । भद्र तवाभियायमपि भोतु-मिच्छामि । एवंविधे कृत्ये समुपस्थिते किं मम कृत्यं भवति । स आह । देव तेन निसर्गवैशिया बन्सामप्रयोजनं तन्मम न भाति । उक्तं च । ः

चतुर्थोपायमाध्ये तु दात्री सान्त्वमपिक्रया । स्वेद्यमानज्यरं प्राज्ञः कोम्भसा परिविन्त्रति ॥ १३५ ॥ तक्रेदसाध्यो दुष्टोपि रिपुर्भवति । उक्तं च । अपि वीर्योक्तरः शतुर्यनो भेदेन सिध्यनि । तस्माद्भेरः प्रयोक्तव्यः ज्ञात्रूणां विजिगीषुणा ॥ १३६ ॥ असाध्यं दानुमालोक्य दायादं तस्य भेदयेत् । राज्यकामं समर्थं च यथा रामो विभीषणम् ॥ १३७ ॥ कुटलेख्यैर्भनोन्संर्वर्ष्यच्छत्रुपक्षजम् । प्रधानपुरुषं यहद्रिष्ण्यप्रेन राक्षसः ॥ १३८ ॥ भेदरेश वर्त गाजा दुर्भेद्यमपि वित्ततः । 15 यतः स्रुखेन भज्येन घुणीत्कीर्णस्रुवाहवत् ॥ १३२ ॥

एवं ज्ञात्वा थिवेकिना शत्रुमाधनाय भेतः गयोक्तव्यः । सर्वे त्रिजिगीयुर्गुणयुक्तोपि शत्रुभेरात्तव बहवो भवति । उक्तं च ।

> अत्यच्छेनाविरुद्धेन सुवृत्तेनातिचारुणा | अन्त्रिमित्रेन संप्राप्तं में। कित्रेनापि बन्धनम् ॥ १४० ॥

तदाहि मम मनमनुष्टीयंत नहा स्वपक्षे भेटी रक्ष्यः परपक्षे प्रया-क्तव्यः । एवं तस्याभिपायं विदिन्या दीप्राक्षमाह । भद्र अल विषये तत्र कोमिपायः । स आह् । देव मम सामभेदी हात्रिय न प्रतिभासेने बनो न साझा न च भेदेन तथा ठालुः सिध्यति यथोपपदानलुष्य उपप्रदानेन विश्वास्य वन्यः स्थान् । उक्तं च । 25

लोभाविष्टो नरो विन् बीक्षते न स चापरम् । ्दुर्थं पदयति मार्जारो यतो न लकुटा**द्य**निम् || १४९ || .,

10

15

शत्तुं वाञ्छाविषाताय बुद्धियुक्तो महीपतिः । साम्यं नयित सौम्येन यथैवाप्तिं महोदिधिः ॥ १४२ ॥ अपि स्यात्पितृहा वैरी सोपि हानविलोभितः । गत्वा विश्वासभावं स शत्त्रोरात्मानमपेयेत् ॥ १४३ ॥ दुर्गस्या अपि वध्यन्ते शत्त्रवो हानसंश्रयात् । स्वल्पमांसप्रहानेन कैवतिस्तिमयो यथा ॥ १४४ ॥

अपरं यच्छल्लोरपप्रदानं वर्जयन्ति तदप्ययुक्तं यत उपप्रदानव्या-जाच्छल्लुर्निमूलतां याति । उक्तं च ।

उच्छेद्यमपि विद्वांसो वर्धयन्त्यरिमेकदा | गुडेन वर्धितः श्लेष्मा यतो निःदोषतां त्रजेत् || ९४५ ||

एवं तह्रचनमाकर्ण्य वक्रनासमूचे । भो निवेद्यतामात्मनोभिपायः । स आह । देव किं वदामि यस्त्रयाणामध्येषां मध्याक्षेकेनापि नीति-शास्त्राश्रयमभिहितं यतोशक्तानामेते सामभेदीपप्रदानोपायाः शक्ता-नां पुनः शत्नुविषये दण्ड एव । उक्तं च ।

दण्डं मुक्का नृपो योन्यानुपायान्योजयेदियोः । स तं भीतमित्र ज्ञात्वा स्वैरं तं प्रति धावति ॥ ९४६ ॥ अपरं सामादिभिर्या लक्ष्मीर्भृभुजां दण्डं विना सा लक्ष्मीश्विरं न प्रभवति । उक्तं च ।

अकृत्वा पौरुषं या श्रीविकासिन्यपि किं तया ।

गरद्रवोषि चाश्चाति दैवादुपगतं तृणम् ॥ १४७॥

मनसा सर्वलोकानां लक्ष्मीहेस्तगतैव हि ।

कर्मणोहामदण्डानामेव स्याहश्चर्तिनी ॥ १४८॥

दुर्लभा स्त्रीव वित्तेन लक्ष्मीः संसेव्यतेलसै:।

पण्यस्त्रीवोद्यतैश्चैव युद्धे वीर्यधनप्रदेः ॥ १४९॥

करीटमणिविलेषु मूर्धसूत्तानरिहमषु ।

नादत्त्वा हिष्तां पादं पुरुषः श्रियमश्चेते ॥ १५०॥

:

15

20

हेलाकृष्टस्पुरत्खद्भदीमांग्रुपरिपिष्त्ररैः । श्रीमस्करिकराकारैराहार्यन्ते भुजैः श्रियः ॥ १५१ ॥ पराक्रमपरामर्षवशीकृतिरेपोस्त्वसै । लक्षीरन्याङ्काद्वतेव स्वयं गृहकुटुम्बिनी ॥ १५२ ॥ श्रात्रोः श्रियं सदोत्यायी सैंहीं वृत्तिं समाश्रितः । कचमहेण मुद्धीत दुर्विनीतामिव स्त्रियम् ॥ १५३ ॥

एवं चतुर्थों वक्तनासमन्त्रो दण्डसाध्यः | ततस्तस्यापि वनः समा-कर्ण्य प्राकारकर्णमुदासीनं वृद्धसचित्रमाह | मो अभिधीयतामात्मनो-भिपायः | स आह | देव अवध्योयं विशेषात्तव पक्षाश्रयः शरणा-गतश्च | तदेनं स्वदुर्गे नीत्त्रा संमानय | ततोनेनायसरेण शत्रवो 10 न्यापादनीयाः स्युः | उक्तं च |

· मत्स्यो मत्स्यमुपादत्ते ज्ञातिर्ज्ञातिमसंद्ययम् । रावणोच्छित्तये रामो विभीषणमपूजयत् ॥ १५४ ॥

अपरमस्य वधान्महापातकमस्ति । उक्तं च ।

वदरह्य दैन्यं शरणागतेषु बहुप्रहारेषु भयेन युक्ताः । दयाविहीनाः प्रहरन्ति येत्र ते रौरवादीनि निषेवयन्ति ॥ १५५ ॥

अपरं च ।

दक्षिणादिसमृद्धस्य वाजिमेधस्य यत्फलम् । तत्फलं लभने सम्यग्यो रक्षेच्छरणागतम् ॥ १५६ ॥

एवं पञ्चमः प्राकारकर्णस्य मन्त्रः | अय तस्य तदाकर्ण्य स्वय-मार्रमर्दनोभिहितवान् | भो ममाप्ययमभिप्रायः | एष तावस्कपटी न भवति | मदर्थे स्वामिना तिरस्कृतः | तबुज्यते स्वे दुर्गे नेतुम् | युक्तमुक्तं प्राकारकर्णेन | यदि पुनरेष त्यज्यते हन्यते वा ततः कृत- 25 प्रतादोष्ठो भवति | तथा च |

15

95

ब्रह्मचे च खरापे च चैरि भन्नवते दाउँ | निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतमे नास्ति निष्कृतिः ॥,१५७ ॥ तथा च ।

> सत्कृताथ कृतार्थाथ कृतज्ञा न भवन्ति ये । मृतानामपि ने। काकास्तेषां मांसानि मुद्धते ॥ १५८

तस्मादस्याहं संमानं करिष्यामि । तच्छुत्वा वक्रनास आह । देव न युक्तमेतच्छलुपक्षपातिनां दुर्गदर्शनम् । उक्तं च ।

> अज्ञाताः पुरुषा यस्य प्रविद्यान्ति महीपतेः । दुर्ग तस्य न संदेहः प्रविद्यान्ति दुर्ग द्विषः ॥ १५९ ॥

तच्छुत्त्रारिमर्दन आह | भो न युक्तमुक्तं भवता | दुर्गे दुर्गमिति
 कातरप्रवादोयम् | श्रूराणां तु स्वभुजवीर्यपद्धारं दुर्गम् | उक्तं च |

यस्य स्यात्सहजं वीर्थं हन्यते स तु नारिभिः ।
मणिदीपस्य नोमोपि वायुर्बाधयते शिखाम् ॥ १६० ॥

दुर्गाश्रयोपि कालेन नाशं यास्यति । उक्तं च ।

स्थानं त्रिकूटं परिखा समुद्रो रक्षांसि योधा धनदश्च वित्तम् । ज्ञास्त्रं च यस्योज्ञानसा प्रणीतं स रावणः कालवद्याद्विपद्यः ।। १६१ ।।

इत्युक्ता तमुत्राच | भोः स्थिरजीविन् मया त्वं तावत्परिमहासंम-20 तेनापि रक्षितो गृहीतश्च | तदागम्यतां मे दुर्गम् | तस्न च यत्तव कुलोचितं तत्कुरुप्त्र | सोप्यन्तार्वहस्य तमुवाच | भोः स्थिरजीविनः किमतिबहुना व्यर्थप्रलपनेन | मदीयकुलीनतां फलेन ज्ञास्यिति भत्रान् | तच्छुत्वा वक्रनासः प्रोवाच | भो विनष्टं कुलमस्माकम् |

> सा सासंपद्यते बुद्धिः सामितः साच भावना | सहायास्तादृशा ज्ञेया यादृशी भवितन्यना || ९६२ ||

कीशिकानां राजडोषेण विनाशः समागतः । तःकस्य कथ्यते ।

उक्तं च |

दोषमात्तीं जनः कृत्स्नं पार्थिवाय निवेदयेत् । यदा स्याहोषवान्भूपस्तदा कस्तं निषेधयेत् ॥ १६३ ॥

एवं तमनादृत्य स्थिरजीविनमादाय स्त्रदुर्गमाससादोठूकपितः । स्थिरजीव्यपि तहुर्गविषमतामाठोक्य स्विचिचेन्तयत् । एतहुर्गे ताषद्ययोक्तं दुर्गविषमतामाठोक्य स्विचिचेन्तयत् । एतहुर्गे ताषद्ययोक्तं दुर्गविषमं परमसारं नास्ति । तदन्तर्मृत्युपादाबद्धा मम वद्दो संजाताः । येन मन्त्रिणा वक्तनासेन स्वस्वामी मांप्रति स्थिरजीवी वध्यतामित्युक्तस्तत एषामुठूकानां मध्ये नीतिक्वोयं हितश्च । अन्ये तु मृद्धतमाः स्वामिना सह । अथ त उठूकास्तेनोठूकपितनोक्ताः । यदहो स्थिरजीविनो मद्रतर आश्रयः समर्पणीय इति । स्थिरजीवी तच्छुत्वा व्यनिन्तयत् । मया ताबदेषां वधोपायश्चिन्तितव्यः । ततः स मया मध्य-स्थितेन न भविष्यत्येतिपे यतः सावधाना भविष्यन्ति । तदेतहुर्गद्वारमा-श्यामि येनात्र स्थितोभिन्नतं करोमि । ततश्चोठूकमूपमाह । देव तवैतद्युक्तम् । परमहमपि नीतिक्वो हितश्च । यद्यपि तत्त्वानुरक्तः शुचिस्तथापि स्वदुर्गमध्ये न वासो ममार्हः । तदहमत्रेव दुर्गद्वारे स्थितः सदा भक्तिसेवां करिष्यामि । तथानुष्ठिते वक्तनासः स्ववर्गायानादृत्य प्रोवाच । भो एतावत्कालं यावदेतहुर्ग कुदालं चास्माकं भृपतेरभूत् । परं संग्रत्यन्यं पर्वतमाश्रित्य वयं सर्वेन्यदुर्ग संश्रयामः । उक्तं च ।

अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोचते यो न करोत्यनागतम् । वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिरुस्य वाणी न कहापि नः श्रुता ॥ १६४ ॥

ते पोचुः । कथमेतत् । सोब्रवीत् ।

कथा ४.

कस्पिथिइनपरेशे खरनखरी नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । सः कदाचिदितथेतथ परिभ्रमन्शुरक्षामी न किंचित्सच्नमाससाद । तत-

25

श्वास्तमनसमये महतीं गुहामासाय प्रविश्य चिन्तितवान् | नृ तस्यां गुहायां रात्री केनचित्सच्वेनागन्तव्यम् | तिन्निमृतो । तिष्ठामि | एवं तस्य तत्र स्थितस्याधिपुच्छो नाम तस्स्वामी लोपाः समायातः | स यावत्पश्यति तावत्सिहपदपद्धतिर्गृहायां प्रविष्ठा । उन च निष्कान्ता | ततश्यचिन्तयत् | अहो विनष्ठोस्मि | नृनमस् न्तर्गतेन सिंहेन भाव्यम् | तत्कि करोमि | कयं यास्यामि | एवं ( न्त्य हारस्थः फूरकर्तुमारण्यः | अहो विल रे | हित प्रोच्य भृयोप्यर्थे भोः किं न वेत्सि यच्वया सहैकः समयधर्मोस्ति | मया त्वं वा बाह्यात्समायातेन त्वयाप्यहमाकारणीयः | तद्यदि मां ना 10 ततोहं हितीयां गुहां यास्यामि | सिंहेपि तच्छुत्वा चिन्तितं नूनमेषा गुहा समायातस्याह्यानं सदा करोति | साद्य म किंचित्रुचे | अथवा साध्विद्मुच्यते |

> भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः । प्रवर्तन्ते न वाणी च वेषयुश्चाधिको भवेत् ॥ १६५

15 तदहमप्याह्वानं करोमि येन प्रविदय मम भोज्यतां यास्यती। संप्रधार्य तस्याह्वानमकरोत् | अय सिंहदाब्देन सा गुहा प्रतिष सपूर्णान्यानि दूरस्थान्सत्त्वांस्त्रासयामास | लोपादाकोपि नपर हमं श्लोकमपठत् |

> अनागर्तयः कुरुते स शोभने स शोचने यो न करोत्यनागनम् । वनेत्रसंस्थस्य समागता जरा विरुस्य वाणी न कदापि नः भुता ॥ १६

एवं मत्वा मया से गम्यताम् । एवमभिधाय सपरिजने सोन्यं देशं गतः ।

अथ वक्रनासे गते स्थिरजीव्यपि प्रदृष्टमना व्यविन्तव

उक्तं च ।

न दीर्घदर्शिनो यस्य **म**न्त्रिणः स्युर्म**ही**पतेः | क्रमायाता ध्रुवं तस्य न चिरात्स्यात्परिक्षयः || १६७ ||

अही साध्विदमुच्यते ।

मन्त्रिरू िरिपतः संभाव्यास्ते विचक्षणैः । ये सन्तं नयमुत्स्रुप्य सेवन्ते प्रतिलोमतः ॥ १६८ ॥

एवं विचिन्त्य स्वकुलाये वनकाष्टिकामेकेकां दिनं प्रति प्रक्षिपति
गुहाप्रदीपनार्थम् । न च ते मूर्का उन्नका जानन्ति यदेष कुलायमस्मदुद्योतनाय वृद्धिं नयति । अथवा साध्विदमुच्यते ।

कृतान्तपाशबद्धानां दैवोपहतचेतसाम् ।

बुद्धयः कुञ्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ १६९ ॥

अथ प्रभृतकाष्टसंभारे कुलायव्याजेन रिवते दुर्गद्वारे सूर्योदये संजार्तेन्धतां प्राप्तेषूकूकेषु स्थिरजीव्युध्यमूकं गत्वा मेषवर्णमाह । स्वामिन् दाहसाध्या कृता सां मे रिपुगुहा । तत्सर्वपरिवारः समेत्यै-कैकां वनकाष्टिकां ज्वलन्तीं प्रान्ते गृहीत्वा तत्र गुहाद्वारेस्मत्कुलाये प्रक्षिपतु येन सर्वश्रत्रणां कुम्भीपाकनरकन्यायो भवति । तच्छुत्वा 15 प्रदृष्टो मेषवर्ण आह । तात तत्कथयात्मवृत्तान्तम् । विरादृष्टोसि । स आह । वत्स नायं कालो वक्तव्यस्य यतः कदाचित्तस्य रिपोः कथिन्त्रणिधिः समागमनं निवेदयिष्यति । ततो ज्ञानादतोष्यपसरणमन्यत्र कुर्वन्ति । तत्त्वर्यतां त्वर्यताम् । उक्तं च ।

शीन्नकृत्ये समुत्पचे विलम्बयित यो नरः | तत्कृत्ये देवता तस्य कोपाहिम्नं प्रयच्छति || १७० || तथा च |

यस्य यस्य हि कार्यस्य सफलस्य विद्योषतः । क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिवति तद्रसम् ॥ १७१ ॥

तहृहायातस्ते हतदालोः सर्वे सविस्तरं निर्ध्याकुलतया कथयि- 25 प्यामि । अथासी नदाकर्ण्य सपरिजन एकैकां ज्वलन्तीं वनकाष्टिकां चञ्च्चेत्रंग गृहीत्वा तहुहाह्वारं प्राप्य स्थिरजीविकुलाये प्रक्षिप्तवान् । ततस्ते सर्वे दिवान्धा वक्तनासमन्त्रिवाक्यं स्मरन्तो हारस्यावृतत्वाद्यं निःसरन्तो गुहामध्ये कुम्भीपाकस्यापायमापन्ना मृताश्च । एवं राह्यं निःसरन्तो नीत्वा भूयोपि मेघवर्णस्तमेव न्ययोधपादपदुर्गं गतः प्रमुदितमनाः स्रखोपविष्टः सभामध्ये स्थिरजीविनमपृच्छत् । यत्तात त्वया कथं रात्रुगतेनैतावत्कालो नीतः । तदत्र कौतुकमस्माकं वर्तते । तत्कथ्यताम् । स आह । आगामिफलवाञ्चयेव कष्टमपि सेवद्धिनं ज्ञायते।

### उक्तंच ।

राक्तेनापि सता जनेन त्रिदुषा कालान्तरमिक्षणा वस्तव्यं खलु वस्रपातविषमे क्षुद्रेपि पापे जने । दर्वीव्ययकरेण धूममिलनेनायासयुक्तेन कि भीमेनातिबलेन मत्स्यभवनेषुषा न संघष्टिताः ॥ १७२ ॥

### तथा च ।

कार्यस्थापेक्षया भुक्तं विषमप्यमृतायते । सर्वेषां प्राणिनां यत्र नात्र कार्या विचारणा ॥ १७३ ॥

### अन्यच |

सिद्धि वाञ्छयता जनेन विदुषा तेजो निगृह्य स्वकं सत्त्वोत्साहवतापि दैवगतिषु स्थैर्य प्रकार्य क्रमात् । देवेन्द्रद्रविणोपमैर्बहुगुणैरभ्यर्वितो भ्रातृभिः किं क्रिष्टः द्वत्रिरं विराटभवने पूर्व न धर्मात्मजः ॥ १७४ ॥.

### तथा च ।

क्षेणाप्रतिमेन यौवनगुणैः श्रेष्ठे कुले जन्मना गन्तञ्यानि दिनानि देववदातो भूयो धर्म वाञ्छता । सैरन्ध्रोति विर्गार्शता युवितिभः साक्षेपमाज्ञाभया-ब्रैएद्या किल मस्स्यराजभवने घृष्टं न किं चन्दनम् ॥ १७५ । तस्स एव नीतिज्ञो भवति योपमानमपि सहित्वा कार्यं साधवति

10

15

```
उक्तं च ।
```

महत्त्वमेतन्महतां नवालंकारधारिणाम् | न मुद्धन्ति यदारम्भं प्राप्तेषि व्यसनोदये || १७६ || तथा च |

> पारभ्यते न खतु विद्यभयेन नीचैः पारभ्य विद्यविहता विरमन्ति मध्याः । विद्यैः सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः पारब्धमुक्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ १७७ ॥

मेधवर्ण आह | तत्कृतं निष्कण्टकं मे राज्यं शत्नूचिःशेषतां नयता त्त्रया | अथवा युक्तमेतचयवादिनाम् | उक्तं च |

क्रणशेषं चामिशेषं श्रासुशेषं तथेव च । पुनःपुनः प्रवर्धन्ते तस्माच्छेषं न धारयेत् ।। १७८ ॥

तन्नास्ति त्वत्समोत्ये मन्त्री बुद्धिमान्येन शस्त्रमोक्षणं विनापि स्वबुद्धचा शत्रवो हताः । अथवा साध्विदमुच्यते ।

शकेंद्रेतास्तु रिपवो न हता भवन्ति प्रज्ञाहताश्च नितरां खहता भवन्ति । शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलं च विभवं च यशश्च हन्ति ॥ १७९॥

स्थिरजीव्याह । स देवप्रतापभावीयं भविष्यद्वृद्धिसूत्रकः । वयं पुनर्मूकाः कृत्यानुष्ठानमात्राः । उक्तं च ।

प्रसरित मनः कार्यारम्भे वृढीभवात स्पृहा स्वयमुपनयचर्यान्मन्त्रो न गच्छति विश्ववम् । फलति सकलं कृत्यं चित्तं समुचतिमश्रुते भवति च रितः श्राच्ये कृत्ये नरस्य भविष्यतः ॥ १८०॥

तत्तव भविष्यतो विषक्षस्य भवितव्यतेति बुद्धिविषयोसेन ज्ञातं 23 मया | ये विज्ञा भवन्ति पुरुषाणां भविष्यतामभविष्यतां च व्यवहारा-देव जानन्ति | उक्तं च |

वाञ्छैव सूचयित पूर्वतरं भविष्यं पुंझोन्यजन्मस्रकृतं यदियेतरस्य । विज्ञायते शिद्युरजातकलापचिह्नः प्रत्यक्पदैरपसरन्सरसः कलापी ॥ १८९ ॥

तद्यस्य विधिः संमुखो भवति स त्विभित्र बुद्धिसंपद्मो भवति ।
 उक्तं च ।

न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् । यं तु वर्धितुमिच्छन्ति बुद्धा संयोजयन्ति तम् ॥ १८२ ॥ न न देवाः शस्त्रमादाय निम्नन्ति रिपुवत्कुधा । यं तु हिंसितुमिच्छन्ति बुद्धा विश्लेषयन्ति तम् ॥ १८३ ॥ बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे पर्युपस्थिते । अनयो नक्संकाशो हृदयाद्वापसर्पति ॥ १८४ ॥

तथा तव रिपोः संजातो बुद्धिविश्लेषः ||

॥ समाप्तं चेदं काकोलूकीयं नाम तृतीयं तन्त्रम् ॥

# PANCHATANTRA IV. & V.

EDITED WITH NOTES.

BY

DR. G. BÜHLER, C.I.E.

THIRD EDITION, REVISED. 2000 Copies.

Registered for Copy-right under Act XXV. of 1867.

Sombag: GOVERNMENT CENTRAL BOOK DEPÓT.

1885.

(All rights reserved.)

Price 61 Annas.

BOMBAY SANSKRIT SERIES No. I.

# BOMBAY . PRINTED AT THE EDUCATION SOCIETY'S PRESS, BYCULLA.

अथेदमारभ्यते लब्धप्रणाद्यां नाम चतुर्थे तन्त्रं यस्यायमादिमः श्लोकः ।

5

15

समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते । स एव दुर्ग तरित जलस्यो वानरो यथा ॥ १॥

तद्यथानुभूयते ।

अस्ति कर्सिश्वित्समुद्रोपकण्डे महाञ्चम्बूपादपः सदाफलः । तत्र च रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसित स्म । तत्र च तस्य तरोरपः क-दाचित्करालमुखो नाम मकरः समुद्रसिललानिष्क्रम्य सुकोमलवा-लुकासनाथे तीरोपान्ते निविष्टः । ततश्च रक्तमुखेन स प्रोक्तः । भो भवानभ्यागतोतिथिः । तद्रक्षयतु मया दत्तान्यमृतकल्पानि जम्बूफ- 10 लानि । उक्तं च ।

> प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्ली वा यदि पण्डितः | विश्वदेवान्तमासद्यः सोतिथिः स्वर्गसंक्रमः || २ || न पृच्छेचरणं गोत्रं न च विद्यां कुलं न च | अतिथिं वैश्वदेवान्ते शाद्धे च मनुरब्रवीत् || २ || दूरमार्गश्रमश्रान्तं वैश्वदेवान्तमागतम् | अतिथिं पूजयेदास्तु स याति परमां गतिम् || ४ ||

एवमुक्ता तस्य जम्बूफलानि प्रयच्छति । सोपि तानि भक्षयित्वा तेन सह चिरं गोष्ठीसुखमनुभूय भूयोपि स्वभवनमगात् । एवं नित्य्-मेव ते। वानरमकरी जम्बूच्छायाश्रितौ विविधशास्त्रगोष्ठचा कालं 20 नयन्तै। स्रखेन तिष्ठतः । सोपि मकरो भक्षितशेषाणि जम्बूफलानि गृहं गत्वा स्वपत्याः प्रयच्छति । अथान्यतमे दिवसे तया स पृष्टः । नाथ कैवंविधान्यमृतकल्पानि फलानि प्राप्तोति भवान् । स आह । भद्रे ममास्ति परमस्रहद्रक्तमुखो नाम वानरः । स प्रीतिपूर्विमिमानि फलानि प्रयच्छति नित्यम् । अथ तयाभिहितम् । यः सदैवामृतप्रा- 25 याणीदृशानि फलानि भक्षयति तस्य हृदयममृतमयं भविष्यति ।

तथि मया भार्थया ते प्रयोजनं ततस्तस्य हृदयं मम प्रयच्छ येन तद्गक्षयित्वा जरामरणरहिता त्वया सह भोगान्भुनजिम । स आह । भद्रे मा मैवं वद । यतः स प्रतिपन्नोस्माकं भ्राता । अपरं व्यापाद-यितुमपि न शक्यते । तत्त्यजैनं मिथ्यायहम् । उक्तं च ।

एकस्थाने प्रस्ते वागन्यस्मिञ्जननी नृणाम् ।
 वाग्जातमिकं प्रोचुः सोदर्थादिष बान्धवात् ॥ ९ ॥

अय मकर्याह | त्वया कदाचिदि वचनं मम नान्यया कृतम् | तमूनं सा वानरी भविष्यति यतस्तस्या अनुरागतः सकलमि दिनं तत्र गमयसि | तत्त्वं ज्ञातः सम्यङ्मया | यतः |

साहादं वचनं प्रयच्छित न मे नो वाञ्छितं किंचन प्रायः भोच्छ्वितिष द्रुतं हुतवहज्वालासमं रात्रिषु । कण्डाश्लेषपरिमहे शिथिलता यन्नादरश्रुम्बने तन्ते धूर्त हिद स्थिता प्रियतमा काचिन्ममैवापरा ॥ ६ ॥

सोपि पत्न्याः पादोपसंग्रहं कृत्वाङ्कोपरि निधाय तस्याः कोप-

15 कोटिमापन्नायाः पत्याः खदीनमुवाच यत् ।

मिथ ते पादपितते किंकरत्वमुपागते ।
प्रिये कामातुरः कोपं कान्ते कोन्योपनेष्यति ॥ ७ ॥
सापि तद्वचनमाकर्ण्याश्रुष्ठतमुखी तमुवाच ।
सार्पे मनोरयशैतस्तव धूर्त कान्ता
सैव स्थिता मनसि कृतिमभावरम्या ।
अस्माकमस्ति न कयंचिदिहावकाश-

अपरं सा यदि तव वक्षभा न भवित तिर्देक मया भिणितेषि तं न व्यापादयसि । अथ यदि स वानरस्तत्कस्तेन सह महाक्षेद्रः । तिर्देक 25 बहुना । यदि तस्य हदयं न भक्षयामि तन्मया प्रायोपवेदानं कृतं विद्धि । एवं तस्यास्ति अर्थं ज्ञात्वा चिन्ताव्याकुलितचित्तः स प्रो-वाच । अथवा साध्विदमुच्यते ।

स्तस्मात्कृतं चरणपातविडम्बनाभिः ॥ ८ ॥

वचलेपस्य मूर्वस्य नारीणां कर्कटस्य च | एको यहस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोस्तया || ९ ||

तिकं करोमि । कथं स मे वध्यो भविष्यति । इति विचिन्तयन्वानरपार्श्वमगमत् । वानरोपि चिरादायान्तं तं सोक्ष्रेगमवलोक्य प्रोवाच ।
भो मिन्न किमन्न विरलवेलायां समायातः । कस्मात्साह्रादं नालाप- ठ
यसि न छुभाषितानि पटसि । स आह । मिन्न अहं तव भ्रातृजायया
निष्ठुरतरैर्वाक्यैरभिहितः । भोः कृतम्न मा मे संमुखं मुखं दर्शय
यतस्त्वं मिन्नं नित्यमेवोपजीव्यागच्छसि तस्य पुनः प्रत्युपकारं गृहदर्श्वनमान्नेणापि न करोषि । तत्ते प्रायश्चित्तमपि नास्ति । उक्तं च ।

ब्रह्मन्ने च सुरापे च चौरे भन्नवते तथा |

10

निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतमे नास्ति निष्कृतिः ॥ १० ॥ तत्त्वं मम देवरं गृहीत्वाद्य प्रत्युपकारार्थे गृहमागच्छ । अथवा त्वया सह मे परलोके दर्शनम् । तदहं तयैवं प्रोक्तस्तव सकाशमा-गतः । तदद्य तथा सह कलहवत इथती वेला मे विलमा । तदागच्छ मे गृहम् । तव भ्रातृपत्नी रचितचतुष्का प्रगुणितमणिमाणिक्या द्वार- 15 देशबद्धवन्दनमाला सोत्कण्टा तिष्ठति । मर्कट आह । भो मिल्र युक्तमभिहितं मद्भातृपत्व्या । उक्तं च ।

वर्जयेत्कौिलेकाकारं मित्रं प्राज्ञतरो नरः । आत्मनः संमुखं नित्यं य आकर्षति ठोलुपः ॥ १९ ॥

तथा च

20

ददाति प्रतिगृङ्गाति गुद्यमाख्याति प्रच्छति । ं भुद्गे भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिरुक्षणम् ॥ १२ ॥

परं वयं वनचराः | युष्मदीयं जलान्ते गृहं तत्कथमि न शक्यते तत्न गन्तुम् | तस्मात्तामि मे भातृपत्नीमत्नानय येन तस्याः प्रणम्या-शीर्षादं गृङ्गामि | स आह | भो मित्र अस्ति समुद्रान्ते रम्ये पुलि- 25 नप्रदेशेस्महृहम् | तन्मम पृष्ठमारूढः स्रुखेनाकृतभयो गच्छ | सोपि तच्छुत्वा सानन्दमाह | भद्र यशेवं तर्तिक विलम्भ्यते | त्वर्यताम् | अहं तब पृष्ठमारूढः | तथानुष्ठिते गच्छन्तमगाधजले मकरमवलोक्य भय-

व्यस्तमना वानरः प्रोवाच । भ्रानः शनैःशनैर्गम्यताम् । जलकहोतैः प्रावितं मे शरीरम् | तदाकर्ण्य मकरश्चिन्तयामास | असावगाधं जलं प्राप्तो वदाः संजातो मल्प्रष्टगतस्तिलमात्रमपि चलितुं न दाक्रो-ति | तस्मात्कथयामि निजाभिशायं येनाभीष्टदेवतास्मरणं करोति । 5 आह च | मिल्र त्वं मया वधाय समानीतो भार्यावाक्याहिश्वास्य । तत्स्मर्यतामभीष्टदेवता | स आह | भ्रातः किं मया तस्यास्तवापि चापकृतं येन मे वधोपायश्विन्तितः । मकर आह भोस्तस्यास्तावत्तव इदयस्यामृतमयरसफलास्वादनामृष्टस्य भक्षणार्थे दोहदः संजातः । तेनैतरनुष्ठितम् । वानर आह । भद्र यद्येत्रं तर्तिक त्वया मम तत्रैव न 10 व्याहतं येन स्वहृदयं जम्बूकोटरे सदैव मया सुगुप्तं कृतम् । तद्भा-तृपत्न्या अर्पयामि । त्वयाहं शून्यहृदयोत्र कस्मादानीतः । तदाकण्ये मकरः सानन्दमाह । भद्र यद्येवं तदर्पय मे हृदयं येन सा दुष्टपत्नी तद्रक्षयित्वानश्चनादुत्तिष्ठति । अहं त्वां तमेव जम्बूपादपं प्रापयामि । एवमुक्का निवर्त्य जम्बूतलमगात् । वानरोपि कथमपि जल्पितविवि-15 धरेवतोपचारपूजस्तीरमासादितवान् । ततश्च दीर्घतरचङ्कमणेन तमेव जम्बूपादपमारूढश्चिन्तयामास | अहो लब्धाः प्राणास्तावत् | अथवा साध्विदमुच्यते ।

न न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेपि न विश्वसेत् । विश्वासाद्रयमुल्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति ॥ ९३ ॥

तन्ममैतदन्यत्संतिदिनं संजातम् । इति चिन्तयानमनन्तरं मकर आह । मो मित्र अर्पय तद्भृदयं यथा ते भ्रातृपत्नी मक्षयित्वानश्चा-दुत्तिष्ठति । अथ विहस्य निर्भत्सयन्वानरस्तमाह । धिङ्मूर्षं विश्वास-घातक किं कस्यचिद्भृयदद्भयं भवति । तद्गम्यताम् । जम्बूवृक्षस्याध-स्ताझ भूयोपि त्वयात्रागन्तव्यम् ।

<sub>25</sub> उक्तंच यतः ।

सकुदुष्टं च यो मित्रं पुनः संधातुमिच्छति । स मृत्युमुपगृझाति गर्भमश्वतरी यथा || ९४ || तच्छुत्त्रा मकरः सविरुक्षं चिन्तितवान् | अहो मयातिमृद्देन

10

किमस्य स्विचाभिषायो निवेदितः । तद्यवसौ पुनरपि कथंत्रिहि-श्वासं गच्छति तद्भयोपि विश्वासयामि । आह च । मित्र हास्येन मया तेभिप्रायो लब्धः । तस्या न किंचित्तव इदयेन प्रयोजनम् । तदागच्छ पाघूर्णकन्यायेनास्मद्गहम् । ते भ्रातृपत्नी सोस्कण्टा वर्तते । वानर आह । भो दृष्ट गम्यताम् । अधुना नाहमागमिष्यामि ।

उक्तंच ।

बुभूक्षितः किंन करोति पापं क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । आख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम् ॥ १५ ॥

मकर आह | कथमेतत् | स आह |

## कथा १.

अस्ति कस्मिश्वित्कूपे गङ्गदत्तो नाम मण्डूकराजः प्रतित्रसति स्म । स कदाचिहायादैरुद्वेजितोरघट्टघटीमारु विष्क्रान्तः । अथ तेन चिन्ति-तम् । यत्कथं तेषां दायादानां मया प्रत्यपकारः कर्तव्यः । 15

उक्तंच ।

आपदि येनापकृतं येन च हसितं दशास्त्र विषमास्त्र | अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये ॥ १६ ॥

एवं चिन्तयन्बिले प्रविद्यान्तं कृष्णसपमपद्यत् । तं दृष्ट्वा भूयोप्य-चिन्तयत् । यदेनं तत्र कूपे नीत्वा सकलदायादानामुच्छेदं करोमि । 20

उक्तंच ।

शत्रुभिर्योजयेच्छत्रुं बिलना बलवत्तरम् । स्वकार्याय यतो न स्यात्काचित्पीडास्न तत्क्षये ॥ १७ ॥

तथा च

शत्रुमुन्मूलयेत्प्राज्ञस्तीक्ष्णं तीक्ष्णेन शानुणा । व्यथाकरं सुखार्याय कण्टकेनेव कण्टकम् ॥ १८ ॥

25

स एवं परिभाव्य बिलहारं गत्वा तमाहूतवान् । एहेहि शियदर्शन एहि । तच्छुत्वा सर्पश्चिन्तयामास । एष मामाह्रयति । स स्वजात्यो न भवति यतो नैषा सर्पवाणी । अन्येन केनापि सह मम मर्त्यलोको संधानं नास्ति । तदन्नैव दुर्गे स्थितस्तावहेदि कोयं भविष्यति ।

5 उक्तंच |

यस्य न ज्ञायते शीलं न कुलं न च संभयः | न तेन संगतिं कुर्यादिस्युवाच बृहस्पतिः ॥ ९९ ॥

आः कदाचित्कोपि मन्त्रवाद्योषिधिधरो वा मामाहूय बन्धने क्षिप-ति | अथवा कश्वित्पुरुषो वैरमाश्रित्य कस्यचिद्रक्षणार्थे मामाह्रयति | 10 आह च | भोः को भवान् | स आह | अहं गङ्गदत्तो नाम मण्डु-काधिपतिस्त्वत्सकारो मैत्र्यर्थमागतः | तच्छुत्वा सर्प आह | भो अश्र-द्वेयमेतद्यन्तृणानां विह्नना सह संगमः |

उक्तं च।

15

यो यस्य जायते वध्यः स स्वमेपि कथंचन | न तत्समीपमभ्येति तत्किमेवं प्रजल्पसि || २० ||

गङ्गदत्त आह | भोः सत्यमेतत् | स्वभाववैरी त्वमस्माकम् । परं परपरिभवात्प्राप्तोहं ते सकाद्यम् । उक्तं च ।

> सर्वस्वनारो संजाते प्राणानामपि संशये | अपि शत्तुं प्रणम्यापि रक्षेत्राणधनानि च || २९ ||

सर्प आह | कथय कस्मान्ते परिभवः | स आह | दायादेभ्यः |
सोप्याह | क त आश्रयो वाप्यां कूपे तडागे हदे वा | तत्कथय
स्वाश्रयम् | तेनोक्तम् | पाषाणचयनिबद्धे कूपे | सर्प आह | अहो
अपदा वयम् | तर्हि नास्ति मम तत्र प्रवेद्यः | प्रविष्टस्य च तत्र
स्थानं नास्ति यत्र स्थितस्तव दायादान्त्र्यापादयामि | तह्रम्यताम् |

25 उक्तंच।

यच्छक्यं मसितुं प्रस्यं प्रस्तं परिणमेच यत् । हितं च परिणामे यत्तदाचं भूतिमिच्छता ।। २२ ।। गङ्गदत्त आह | भोः समागच्छ त्वम् | अहं सुखोपायेन तन्न तत्र प्रवेशं कारियव्यामि | तथा तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतरं कोटर-मित | तन्न स्थितस्त्वं लीलया दायादान्व्यापादयिष्यसि | तच्छुत्वा सपौं व्यचिन्तयत् | अहं तावस्परिणतवयाः | कदाचित्कयंचिन्मूपक-मेकं प्राप्रोमि | तत्स्वखावहो जीवनोपायोयमनेन कुलाङ्गारेण मे 5 दिश्चतः | तद्गत्वा तान्मण्डूकान्भक्षयामीति |

अथवा साध्विदमुच्यते ।

यो हि प्राणपरिक्षीणः सहायपरिवर्जितः । स हि सर्वद्धखोपायां वृत्तिमावरयेद्वुधः ॥ २३ ॥

एवं विचिन्त्य तमाह | भो गङ्गदत्त यद्येवं तदमे भव येनागच्छामि | 10 गङ्गदत्त आह । भोः प्रियदश्चन अहं त्वां सुखोपायेन तल नेष्यामि स्थानं च दर्शयिष्यामि । परं त्वयास्मत्परिजनो रक्षणीयः । केवलं यानहं दर्शयामि त्वया त एव भक्षणीया इति । सर्प आह । सांप्रतं त्वं मे मिलं जातम् । तच्च भेतव्यम् । तव वचनेन भक्षणीयास्ते दाया-दाः | एवमुक्ता बिलान्निष्क्रम्य तमालिङ्गाच च तेनैव सह प्रस्थितः | 15 अथ कूपमासाद्यारघट्टघटिकामार्गेण सर्पस्तेनात्मना स्वालय नीतः | ततथ गङ्गदत्तेन कृष्णसपं कोटरे धृत्वा दिशतास्ते दायादाः । ते च तेन शनैःशनैभिक्षिताः । अथ मण्डूकाभावे सर्पेणाभिहितम् । भद्र निःशेषितास्ते रिपवस्तत्पयच्छान्यन्मे किंचिद्धोजनं यतोहं त्वयात्रानीतः। गङ्गदत्त आह । भद्र कृतं त्वया मित्रकृत्यम् । तत्सांप्रतमनेनैव घटिका- 20 यन्त्रमार्गेण गम्यतामिति । सर्प आह । भो गङ्गदत्त न सम्यगभिहितं त्वया | कथमहं तत्र गच्छामि | मदीयबिलदुर्गमन्येन विरुद्धं भवि-ष्यति । तस्मादत्रस्थस्य मे मण्डूकमेकैकं स्ववर्गीयं प्रयच्छ नो चेत्सर्वा-निप भक्षविष्यामीति । तच्छुत्वा गक्रदत्तो व्याकुलमना व्यचिन्तयत्। अहो किमेतन्मया कृतं सर्पमानयता तद्यदि निषेधियज्यामि तत्सर्वा- 25 निप भक्षविष्यति । अथवा युक्तमुच्यते ।

अमित्रं कुरुते मित्रं वीर्याभ्यधिकमात्मनः। स करोति न संदेहः स्वयं हि विषमक्षणम् ॥ २४ ॥ तस्त्रयच्छाम्यस्यैकं दिनं प्रति सुइदम् । उक्तं च ।
सर्वस्वहरणे युक्तं दानुं बुद्धियुता नराः ।
तोषयन्त्यल्पदानेन वाडवं सागरो यथा ॥ २५ ॥

तथा च

वो दुर्बलो झण्यिप याच्यमानो बलीयसा यच्छित नैत्र सामा । प्रयच्छित नैत्र च दर्श्यमानं

खारीं स चूर्णस्य पुनर्ददानि ।। २६ ।।

तथा च ।

10

15

20

सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थ त्यजित पण्डितः । अर्थेन कुरुते कार्य सर्वनाशो हि दुस्तरः ॥ २७ ॥ एवं निश्चित्य नित्यमेकैकमादिशति । सोपि तं मक्षयित्वा तस्य परोक्षेन्यानपि मक्षयित । अथवा साध्विदमुच्यते ।

> यथा हि मिलिनैर्वस्त्रैयेत्र तलोपविश्यते । एवं चलितवृत्तस्तु वृत्तशेषं न रक्षति ॥ २८ ॥

अथान्यदिने तेनापरान्मण्डूकान्भक्षवित्वा गङ्गदत्तसुतः पृथुदत्तो भक्षितः । तं भक्षितं मत्वा गङ्गदत्तस्तारस्वरेण धिग्धिक्प्रलापपरः कर्यविदिप न विरराम । ततः पल्याभिहितः ।

किं क्रन्दिस दुराक्रन्द स्वपक्षक्षयकारक | स्वपक्षस्य क्षेत्रे जाते त्वचाणं कः करिष्यति ॥ २९ ॥

तद्यापि विचिन्त्यतामात्मनो निष्क्रमणमस्य वधीपायश्च । अथ गच्छता कालेन सकलमपि कविलतं मण्डूककुलम् । केवलमेको गङ्गदत्तस्तिष्ठति । ततः प्रियदर्शनेन मणितम् । भो गङ्गदत्त बुभुक्षि-तोहम् । निःशोषिताः सर्वे मण्डूकाः । तहीयतां मे किंचिङ्गोजनं 25 यतोहं त्वयात्रानीतः । स आह । भो मित्र न त्वयात्र विषये मयाव-स्थितेन कापि चिन्ता कार्या । तद्यदि मां प्रेषयसि ततोन्यकूपका-नामपि मण्डूकानाश्वास्यात्रानयामि । स आह । मम तावत्त्वमभक्ष्यो

25

भ्रातृस्थाने | तद्यद्येवं करोषि तत्सांप्रतं पितृस्थाने भविस | तदेवं क्रि - यतामिति | सोपि तदाकण्यार घट्ट घटिकामाश्रित्य विविधदेवतोपक-लिपतोपयाचितोस्मात्कूपाहिनिष्कान्तः | प्रियदर्शनोपि तदाकाञ्च्या तत्रस्थः प्रतीक्षमाणस्तिष्ठति | अय चिरादनागते गङ्गदत्ते प्रियदर्श-नोन्यकोटरनिवासिनीं गोधामुवाच | भद्रे क्रियतां स्तोकं साहाय्यम् | ठ त्वया सह परिचितमास्ते | तद्रत्वा मण्डूकमन्विष्य किच्जालाशये गङ्गदत्ताय मम संदेशं कथय | येनागम्यतामेकाकिनापि द्रुततरं यद्यन्ये मण्डूका नागच्छन्ति | अहं त्वया विना नास्र वस्तुं शक्कोमि | तथा यद्यहं तव विरुद्धमाचरामि तत्सुकृतमन्तरे मया विधृतम् | गोधापि तद्रचनाद्रद्भदत्तं द्रुततरमन्विष्याह | भद्र गङ्गदत्त स तव 10 सुहस्थियदर्शनस्तव मार्गं समीक्षमाणस्तिष्ठति | तच्छीशं गम्यतामिति | अपरं च तेन तव विरूपकरणे सुकृतमन्तरे धृतम् | तिझःशङ्केन मनसा गम्यताम् | तदाकण्ये गङ्गदत्त आह |

बुमुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । आख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम् ॥ ३०॥

एवमुक्तास तां विसर्जयामास ।

तद्भो दुष्टजलचर | अहमि गङ्गदत्त इव कथंचिहृष्टापायोपि त्वहृद्धं न यास्यामि | तच्छुत्वा मकर आह | भो मित्र नैतबुज्यते ते 20 कर्तुम् सर्वथैव मे कृतप्ततादोषमपनय महृहागमनेन | अथवात्रा-हमनद्मागत्यागत्यागं तवोपिर किरिष्यामि | वानर आह | मूढ किमहं लम्बकर्णो गर्दभो यो दृष्ट्वापायमि स्वयमेव तत्रैव गस्वा मृतः |

आगतथ गतथैव दृष्ट्वा सिंहपराक्रमम् । अकर्णहदयो मूर्वस्तेन मृत्युवदा गतः ॥ ३१ ॥

मकर आह | भद्र स को लम्बकर्णी गर्दभः | कथं दृष्टापायोपि मृतः | तन्मे निवेद्यताम् | वानर आह |

# कथा २.

अस्ति कस्मिधिइनोइेशे करालकेसरी नाम सिंहः प्रतिवसित स्म । तस्य च धूसरको नाम शृगातः सदैवानुयायी परिचारकोस्ति । भय कदाचित्तस्य हस्तिना सह युध्यमानस्य दारीरे प्रहाराः संजाता 5 यैः पदमेकमपि चलितुं न दाक्रोति । तस्याचलनाश्च धूसरकः क्षुत्का-मकण्डो दौर्बल्यं गतः | अन्यस्मिचहिन तमवोचत् | स्वामिन् बुभु-क्षया पीडितोइं पदात्पदमपि चलितुं न शक्रोमि । तत्कयं ते शुश्रूषां करोमि | सिंह आह | भो गच्छान्वेषय किंत्रित्सत्त्वं येनेमामवस्थां गतोपि व्यापादयामि । तदाकर्ण्य शृगालोन्वेषयन्कंचित्समीपवर्तिनं <sup>10</sup> प्राममासादितवान् । तत्र लम्बकर्णे नाम गर्दभस्तडागोपान्ते प्रविरः लदूर्वाङ्कुरान्कृच्छादास्वादयन्दृष्टः । ततश्च समीपीभूय तेनामिहितः । माम नमस्कारीय मदीयः संभाव्यताम् । चिराहृष्टोसि । तत्किमेव दुर्बलः । स आह । भगिनीस्रत किं कथयामि । रजकोतिनिर्दयोति-भारेण मां दमयति । घासमुष्टिमपि न प्रयच्छति । केवर्लं दूर्वाङ्क्रा-15 न्धूलिमिश्रितान्भक्षयामि । तत्कुतो मे शरीरे पुष्टिः । शृगाल आह । माम यद्येवं तदस्ति रमणीयतरप्रदेशो मरकतसदृशशप्पप्रायो नदीसनाथः । तदागच्छ मया सह येन सुखेन सुभाषितगोष्टीसुखम-नुभवावः । लम्बकर्ण आह । भो भगिनीसुत युक्तमुक्तं भवता । परं वयं माम्याः पदावोरण्यचारिणां वध्यास्तर्त्वि तेन भव्यप्रदेशेन । शुगाल 20 आह | माम मैवं वद | महुजपरिरक्षितः स देशः | नास्ति कश्चित्तस्र परः । परमनेनैव दोषेण रजककदर्थितास्तस्र तिस्रो रासभ्योनाथाः सन्ति । ताथ पुष्टिमापचा यौवनोत्कटा इदं मामूचुः । यदि त्वमस्माकं सत्यो मातुलस्तदा किंचिद्वामान्तरं गत्वास्मद्योग्यं कंचित्पतिमानय । तद्यें त्वामहं तत्र नयामि । अथ शृगालवचनानि अत्वा कामपी-25 डिताङ्गस्तमवीचत् । भद्र यथेवं तद्ये भव येनागच्छामि । अथवा साध्विदमुच्यते ।

नामृतं न विषं किंचिदेकां मुक्का नितम्बिनीम् । यस्याः सङ्गेन जीव्येत श्रियेत च वियोगतः ॥ ३२ ॥ तथा च ।

यासां नाझापि कामः स्यात्संगमं दर्शनं विना । नासां दुक्संगमं प्राप्य यम्न द्रवति कीतुकम् ॥ ३३ ॥

तथानुष्ठिते शृगालेन सह सिंहान्तिकमागतः । सिंहोपि व्यथाकु-लस्तं दृष्ट्वा यावत्समुत्तिष्ठति तावद्रासभः पलायितुमारम्भः । अथ तस्य पलायमानस्य सिंहेन तलप्रहारो दत्तः । स च मन्दभाग्यस्य व्यवसाय इव व्यर्थतां गतः । अत्रान्तरे शृगालः कोपाविष्टस्तमुवाच । भोः किमेव'विधः प्रहारस्ते यद्गईभोपि तव पुरतो बलाइच्छति । तत्कथं 10 गजेन सह युद्धं करिष्यसि । तहृष्टं ते बलम् । अथ विलक्षस्मितं सिंह आह | भोः किमहं करोमि | मया न क्रमः सज्जीकृत आसीत् | अन्यथा गजोपि मत्क्रमाक्रान्तो न गच्छति । शृगाल आह । अद्या-प्येकवारं तवान्तिके तमानेष्यामि । परं त्वया सज्जीकृतक्रमेण स्था-तव्यम् | सिंह आह | यो मां प्रत्यक्षतया दृष्ट्वा गतः स पुनः कथम- 15 व्यागमिष्यति । तदन्यत्किमपि सत्त्वमान्विष्यताम् । शृगाल आह । किं तवानेन व्यापारेण । त्वं केवलं सज्जितक्रमस्तिष्ठ । तथानुष्ठिते शृगा-लोपि यावद्रासभमार्गेण गच्छति तावत्तत्रैव स्थाने चरन्दृष्टः । अथ शृगार्लं दृष्ट्वा रासभः पाह । भो भगिनीस्रत शोभनस्थाने त्वयाहं नीतः । द्राङ्गत्युवशं गतः । तत्कथय किं तत्सत्त्वं यस्यातिरौद्रवश्वस- 20 दृशकरप्रहारादहं मुक्तः । तच्छुत्वा प्रहसञ्शूगाल आह । भद्र रासभी त्वामायान्तं दृष्ट्वा सानुरागालिङ्गितुं समुस्थिता । त्वं च कातरत्वाचष्टः । सा पुनर्न दास्ता त्वां विना स्थातुम् । तया तु नदयतस्तेवलम्बनार्थ हस्तः क्षिप्तो नान्यकारणेन । तदागच्छ । सा त्वत्कृते प्रायोपवेदान उपविष्टा तिष्ठति । एतइदित । यहम्बकर्णी यदि में भर्ता न भवति 25 तदहमग्री जले वा प्रविद्यामि विषं वा मक्षयामि । पुनस्तस्य वियोगं सोहुं न शक्तोमि । तत्यसादं कृत्वा तत्रागम्यतामिति । नो चेत्तव

स्त्रीहत्या भविष्यति । अपरं च भगवान्कामः कोपं तव करिष्यति । उक्तं च ।

> स्त्रीमुद्रां झपकेतनस्य महतीं सर्वार्थसंपत्करीं ये मूढाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्याफलान्वेषिणः । ते तेनैव निहत्य निर्दयतरं नमीकृता मुण्डिताः केचिद्रक्तपटीकृताश्च जटिलाः कांपालिकाश्चापरे ॥ ३४॥

अथासी तद्वचनं श्रद्धेयतया शुत्वा भूयोपि तेन सह प्रस्थितः । अथवा साध्विदमुच्यते ।

जानचिप नरो दैवात्प्रकरोति विगर्हितम् । 10 कर्म किं कस्यत्रिक्षोके गर्हितं रोचते कथम् ॥ ३९ ॥

अल्लान्ते सज्जितक्रमेण सिंहेन स लम्बकर्णो व्यापिदतः । ततस्तं हत्वा शृगालं रक्षपालं निरूप्य स्वयं खानार्थ नद्यां गतः । शृगालेनापि लील्यौत्सुक्यात्तस्य कर्णहृद्यं मक्षितम् । अल्लान्तरे सिंहो यावत्वात्वा कृतदेवार्चनः प्रतापितिपतृगणः समायाति तावत्कर्णहृद्य15 रहितो रासमस्तिष्ठति । तं दृष्ट्वा कोपपरीतात्मा सिंहः शृगालमाह । आः पाप किमिदमनुचितं कर्म समाचिरतं यदस्य कर्णसिहतं हृदयं मक्षितम् । शृगाल आह । स्वामिन् मा मैवं वद यत्कर्णहृदयरहितोयं रासम आसीत् । तेनेहागत्य त्वामवलोक्य मूयोप्यागतः । अथ तद्व-चनं अदेयं अत्वा सिंहर्स्तेनैय सह सिवमज्य निःशङ्कितमनास्तं 20 मक्षितवान् ।

अतोहं व्रवीमि ।

भागतथ गतथैव दृष्ट्वा सिंहपराक्रमम् । भक्तर्णहदयो मूर्खस्तेन मृत्युवदां गतः ॥ ३६ ॥

तन्मूर्ख कपटं कृतं त्वया । परं युधिष्ठिरेणेव सत्यवचनेन विनाशि-25 तम् । अथवा साध्विदमुच्यते । स्वार्थमुत्सुज्य यो दम्भी सत्यं ब्रूते स मन्दधीः | स स्वार्थाद्भरयते नूनं युधिष्ठिर इवापरः || ३७ || मकर आह | कथमेतन् | स आह |

# कथा ३.

कस्मिश्विद्धिष्ठाने कुम्मकारः प्रतिवसाति स्म । स कदाचित्प्रमदो- उ र्धभमकर्परतीक्ष्णायस्योपरि महता वेगेन धावन्पतितः । ततः कर्पर-कोद्या पाटितललाटो रुधिरम्राविततनुः कृच्छादुत्थाय स्वाश्रयं गतः । ततश्रापथ्यसेवनात्स प्रहारस्तस्य करालतां गतः कृच्छ्रेण नीरोगतां नीतः । अथ कदाचिर्ह्यभिक्षपीडिते देशे स कुम्भकारः कुत्कामकण्टः कैथिद्राजसेवकैः सह देशान्तरं गत्वा कस्यापि राज्ञः सेवको बभूव । 10 सोपि राजा तस्य ललाटे विकरालं प्रहारक्षतं दृष्टा चिन्तयामास । यहीरः पुरुषः कश्चिदयम् । नूनं तेन ललाटपट्टे समुखप्रहारः । अतस्तं संमानादिभिः सर्वेषां राजपुत्राणां सकाशाहिशेषप्रसादेन परयति । तेपि राजपुत्रास्तस्य तं प्रसादातिरेकं पदयन्तः परमेर्प्याधर्म वहन्तो राजभयाच किंचिदूचुः । अथान्यस्मिचहिन तस्य भूपतेर्वीरसंभाव- 15 नायां क्रियमाणायां विमहे समुपस्थिते प्रकल्प्यमानेषु गजेषु संन-ह्ममानेषु वाजिषु योधेषु प्रगुणीक्रियमाणेषु तेन भूभुजा स कुलालः प्रस्तावानुगतं पृष्टो निर्व्यञ्जने । यद्गो राजपुत्र कस्मिन्संगामे प्रहा-रोयं तलाटे लगः । स आह । देव नायं शस्त्रपहारः । कुलालोहं प्रकृत्या । महेहेनेककपैराण्यासन् । अथ कदाचिन्मद्यपानं कृत्वा 20 निर्गतः प्रधावन्कर्परोपरि पतितः । तस्य प्रहारविकारोयं मे ललाट एवं विकरालतां गतः | तदाकर्ण्य राजा सत्रीडमाह | अहो विन्न-ताइं राजपुत्रानुकारिणानेन कुलालेन । तद्दीयतां द्रागेतस्य चन्द्रार्धः। तथानुष्ठिते कुम्भकार आह । मा मैवं कुरु । पश्य मे रणे हस्तला-षवम् । राजा प्राह । भीः सर्वगुणसंपन्नो भवान् । तथापि गम्यताम् । 25 उक्तंच।

शूर्थ कृतविद्यथ दर्शनीयोसि पुत्रक । यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ३८॥

#### कथा ४.

कुलाल आह | कथमेतत् | राजा पाह | कास्मिश्चिद्दनोहेशे सिंह5 दंपती प्रतिवसतःस्म | अथ सिंही पुत्रइयमजीजनत् | सिंहोपि नित्यमेव मृगान्व्यापाद्य सिंह्या ददाति | अय कदाचित्तेन किमिप नासादितम् | वने भ्रमतोपि तस्य रिवरस्तंगतः | अथ तेन स्वगृहमागच्छता शृगालशिशुः प्राप्तः | स च बालकोयमिति मत्वा यत्नेन
दंष्ट्रामध्यगतं कृत्वा सिंह्या जीवन्तमिप समर्पितवान् | ततः सिंह्याभि10 हितम् | भोः कान्त आनीतं किंचिदस्माकं भोजनम् | सिंह आह |
प्रिये मयाद्यैनं शृगालशिशुं परित्यज्य न किंचित्सत्त्वमासादितम् | स
च मया बालोयमिति मत्वा न व्यापादितः | उक्तं च |

स्त्रीतिङ्गिविप्रबालानां प्रहर्तव्यं न कर्हिचित् । प्राणत्यागेपि संजाते विश्वस्तानां विद्योषतः ॥ ३९ ॥

15 इदानीमेनं भक्षयित्वा पथ्यं कुरु | प्रभातेन्यदुपार्जयिष्यामि | साह | भोः कान्त त्वया बालकोयिमिति मत्त्वा न व्यापादितः | तदहं कथं स्वोदरार्थे व्यापादयामि | उक्तं च |

अकृत्यं नैव कृत्यं स्यात्माणत्यागेपि संस्थिते । न च कृत्यं विमुख्नेत एष धर्मः सनातनः ॥ ४० ॥

20 तस्मान्ममायं तृतीयः पुत्रो भविष्यति । इत्युक्ता तमि स्वस्तन-शीरेण पुष्टिमनयत् । एवं ते स्रयोपि शिश्चायः परस्परमज्ञातजातिव-शोषा एकस्र विहारिणो बाल्यमतिवाहयन्ति । अय कदाचित्तस्र वने श्राम्यन्वनगजो दृष्टः । तं दृष्ट्वा तौ सिंहस्रतो द्वाविष कुपिताननौ तं प्रति प्रचिततौ यावत्तावत्तेन शृगातसुतेनाभिहितम् । अहो गजोर्यं 25 युष्मत्कुलशत्रः । तद्म गन्तव्यमेतस्याभिमुखम् । एवमुक्ता गृहं प्रधा-वितः । ताविष ज्येष्ठस्नासान्निरुत्साहतां गतौ । अथवा साध्विदमुष्यते ।

एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति । सोत्साहं जायते सैन्यं भन्ने मङ्गमवापुयात् ॥ ४९

अत एव हि वाञ्छन्ति भूपा योधान्महाबलान् । शूरान्धीरान्कृतोत्साहान्वर्जयन्ति च कातरान् ॥ ४२॥

ततो द्वाविष पित्नोरमतो विद्यसन्तौ ज्येष्ठश्रातृचेष्टितमूचतुर्यथा ठ गर्ज दृष्ट्वा दूरतोषि नष्टः । सोषि तदाकण्यं कोपाविष्टः प्रस्फुरिताध-रपञ्चवस्तास्रलोचनस्त्रिशिखीं भुकुटीं कृत्वा तौ निर्भर्स्त्रयन्परुषतरय-चनान्युवाच । ततः सिंद्यैकान्ते नीत्वा प्रबोधितः । वत्स मैवं कदा-विज्ञालप भवदीयलघुभातरावेतौ । अथासौ प्रभूतकोपाविष्टस्तामि - त्युवाच । किमहमेताभ्यां शौर्यरूपेण विद्याभ्यासेन वा न्यूनो येन 10 मामुपहसतः । तन्मयावद्यमेतौ व्यापादनीयौ । तदाकण्यं सिंही तस्य जीवितमिच्छन्ती प्राह ।

बूरोसि कृतविद्योसि दर्शनीयोसि पुत्रक । यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ४३ ॥

परं शृगालस्रतस्त्वं कृपया मया स्वकीयक्षीरपानेन पुष्टिं नीतः । 15 तद्यावद्वैतौ त्वां शृगालं जानीतस्तावहुतं गत्वा स्वजातिमध्ये भव । नो चेदाभ्यां हतो मृत्युपयं समेष्यसि । सोपि तद्वचनं श्रुत्वा भय-व्याकुलमनाः क्षणात्प्रनष्टः ।

तस्मात्त्वमिप यावदेते राजपुत्रास्त्वां कुलालं न जानन्ति तावहुतः तरं गच्छ | नो चेदेतेषां सकाशाहिडम्बनां प्राप्स्यसि | कुलालोपि 20 तदाकर्ण्यं द्रततरं प्रनष्टः |

अतोहं ब्रवीमि । युधिष्ठिर इव सत्यवचनास्वं तामापदमापन्नः । तद्गो दुष्ट मकर त्वमि कुठाठवत्स्ववचनेन प्रकटीकृतः । उक्तं च ।

> आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः । बकास्तत्र न बध्यन्ते मीनं सर्वार्यसाधनम् ॥ ४४ ॥

उक्तं च ।

द्धगुप्तं रक्ष्यमाणोपि दर्शयन्दारुणं वपुः | थ्याष्ट्रचर्मप्रतिच्छन्नो वाङ्कृते रासमो इतः || ४५ || इ.स. भार | क्रायोजन | स.साह |

मकर आह | कथमेतत् | स आह |

कथा ५.

अस्ति कस्मिश्चिद्धिष्ठाने शुद्धपटो नाम रजकः प्रतिवसित स्म | तस्यैको रासमोस्ति | सोपि घासाभावादितिदुर्बतः | अथ तेन रजकेन कापि व्याप्तचर्म प्राप्तम् | ततश्चाचिन्तयत् | अहो शोभनमापिततम् | एतचर्म परिधाप्य रासमं रात्रौ यावत्क्षेत्रपूत्मृजामि येन व्याप्नं मत्वा 10 समीपर्वार्तनः क्षेत्राच्च निष्कासयन्ति | तथानुष्ठिते रासभो रात्रौ यथेच्छया यवभक्षणं करोति | रात्रिशेषेपि भूयो रजकः स्वाश्ययं नयित | एवं गच्छता कालेन स रासभः पीवरतनुर्जातः | कृच्छाद्वन्धनमपि नीयते | अथान्यस्मिचहिन स मदोद्धतो दूराद्रासभीशब्दं श्रृण्वंस्ता- रस्वरेण शब्दायितुमारुष्धः | अत्र ते क्षेत्रपा रासभोयं व्याप्तचर्मप्रति-

15 दश्च इति मत्या लकुटपाषाणशारप्रहारैस्तं व्यापादितवन्तः |

अतोहं ब्रवीमि ।

छगुप्तं रक्ष्यमाणोपि दर्शयन्दारुणं वपुः । व्याघचर्मप्रतिच्छन्नो वाकृते रासभो हतः ॥ ४६ ॥ तिस्कि द्यामलकवदत्यपमानसहनाद्धेचन्द्रदानेन यास्यसि ।

20 मकर आह | कथमेतत् | स प्राह |

# कथा ६.

अस्त्यत्र धरापीठे विकण्टकं नाम पुरम् । तत्र महाधन ईश्वरो नाम भाण्डपतिः । तस्य चत्वारो जामातृका अवन्तीपीठात्पाघूर्णका विकण्टकपुरे समायाताः । ते च तेन महता गौरवेणाभ्यर्विता 25 भोजनाच्छादनादिभिः । एवं तेषां तत्र वसतां मासषटूं संजातम् । तत ईश्वरेण स्वभायोंक्ता | यदेते जामातरः परमगौरवेणावर्जिताः स्वानि गृहाणि न गच्छन्ति | तिंकं कथ्यते | विनापमानं न यास्य-न्ति | तद्य भोजनवेलायां पाढप्रक्षालनार्थं जलं न देयं येनापमानं ज्ञात्वा परित्यज्य गच्छन्तीति | तथानुष्ठिते गर्गः पादप्रक्षालनापमान्तास्तोमो लघ्वासनदानाइक्तः कददानतो यातः | एवं ते स्रयोपि परि- ठ त्यज्य गताः | चतुर्थः द्यामलको यावच्च याति नावदर्धचन्द्रप्रदानेन निष्कासितः | अनीहं स्रवीमि |

गर्गो हि पादशौचाक्षव्वासनदानतो गतः सोमः । दत्तः कदशनभोज्याच्छ्यामलकश्चार्धचन्द्रेणेति ॥ ४७ ॥

निक्तमहं रथकारवन्मृखों यनः स्वयमि दृष्ट्या ने विकारं पश्चा- 10 द्विश्वासिम । उक्तं च ।

प्रत्यक्षेपि कृते पापे मूर्खः साम्रा प्रशास्यित ।
रथकारः स्वकां भार्या सजारां शिरसावहत् ॥ ४८ ॥
मकर आह । कथमेनत् । स आह ।

#### कथा ७.

15

किंमिश्विदिधिष्ठाने किश्विद्रथकारः प्रतिवसित स्म । तस्य भार्या पुंश्वती जनापवादसंयुक्ता । सोपि तस्याः परीक्षार्थ व्यचिन्तयत् । कथं मयास्याः परीक्षणं कार्यम् । न चैतद्युज्यते कर्तुम् । यतः ।

नदीनां च कुलानां च मुनीनां च महात्मनाम् ।
परीक्षा न प्रकर्तव्या स्त्रीणां दुश्चरितस्य च ॥ ४९ ॥ 20
वसोवीयोत्पन्नाममजत मुनिर्मत्स्यतनयां
तथा जातो व्यासः दातगुणनिवासः किमपरम् ।
स्वयं वेदान्व्यस्यञ्खमितकुरुवंदाप्रसविता
स एवाभूच्छीमानहह विषमाः कर्मगतयः ॥ ५० ॥

कुलानामिति पाण्डवानामपि महात्मनां नोत्पत्तिराधिगन्तव्या यतः 25

क्षत्रजा इति । स्त्रीदुधरितं संपुक्ष्यमाणमनेकदोषान्त्रकटयित स्त्रीणा-मिति । तथा च ।

यदि स्यात्पावकः श्रीतः शेष्णो वा शशालाञ्छनः ।
स्त्रीणां तदा सतीत्वं स्याद्यदि स्यादुर्जनो हितः ॥ ५१ ॥
तथापि शुद्धामशुद्धां वापि जानामि लोकवचनात् । उक्तं च

यन्न वेदेषु शास्त्रेषु न दृष्टं न च संश्रुतम् । तत्सर्वे वेत्ति लोकोयं यत्स्याङ्ग्राण्डमध्यगम् ॥ ५२ ॥

एवं संप्रधायं तामवोत्तत् । प्रिये अहं प्रातर्पामान्तरं यास्यामि तत्र दिनानि कितिचिद्धगिष्यन्ति । तत्त्वया किंचित्पायेयं मम योग्य 10 कार्यम् । सापि तदाकर्ण्य हर्षितचित्तौत्सुक्येन सर्वकार्याणि संत्यज्य सिद्धमन्नं घृतदार्करापायमकरोत् । अथवा साध्विदमुच्यते ।

> दुर्विवसे घर्नातिमिरे दुःसंचारा**छ नगरवीर्थाषु ।** पत्यौ विदेशायाने परम**छ**खं जघनचपनायाः ॥ ५३ ॥

भयामा प्रत्यृष उत्थाय स्वगृहान्निर्गतः । सापि तं प्रस्थितः । विद्याय प्रहानित्राय प्रहानित्रवाय प्रहाने समागन्त व्यम् । तथानुष्ठिते स रथकारोध्यरण्ये दिनमित्रवाय प्रदोषे स्वगृह-मपरहारेण प्रविष्टः श्रुप्यातित्रे निभृतो भूत्वा स्थितः । अल्लान्तरे स २० देवदत्तः श्रयन आगत्योपविष्टः । तं दृष्ट्वा रथकारो रोषाविष्टिचित्ते व्यचिन्तयत् । किमेनमुत्याय विनाशयाययथा हावप्येती ह्रप्ते हेलया हन्मि । परं पर्यामि नावचेष्टित्रमस्याः शृणोमि चानेन सहा लापान् । अथान्तरे सा गृहहारं निभृतं विधाय श्रयनतलमास्ड तस्यास्तच्छयनमारोहन्त्या रथकारशरीरे पादो लगः । ततो व्यचि-२५ नत्यत् । नूनमेतेन दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्षणार्थ भाव्यम् तस्स्त्रीचरिलविश्वानं करोमि । एवं तस्याधिन्तयन्त्याः स देवदन्त

स्पर्शोत्सुको बभूव । ततश्च तया कृताञ्जलिपुटचाभिहितम् । यन्म-हानुभाव त्वया न मे गात्रं स्प्रदृत्यं यतोइं पतित्रता महासती च | नो चेच्छापं दत्त्वा त्वां भस्मसात्करिष्यामि । स आह । यद्येवं तत्किमर्थ-महं त्वयात्रानीतः । सा पाह । भोः शृण्वेकाममनाः । अहमदा प्रत्यूपे देवतादर्शनार्थं चण्डिकायतनं गता | तत्राकस्मिकी खे वाणी संजाता | 5 पुत्रि किं करोमि । भक्तासि मे त्वम् । परं षण्मासाभ्यन्तरे विधिनियोगाद्विधवा भविष्यसि । ततो मयाभिहितम् । यद्भगवति यथा त्वमेतज्जानासि तथा प्रतीकारमपि वेत्सि । तदस्ति कश्चिद्-पायो नेन मे पतिः शतसंवत्सरजीवी भवति | ततस्तयाभिहितम् | वत्से सन्निप नास्ति यतस्तवायत्तः स प्रतीकारः । तच्छुत्वा मयो- 10 क्तम् । देवि यन्मत्याणैर्भवति तदादेशय । करीमि । ततो देव्याभि-हितम् । यदि परपुरुषेण सह एकस्मिञ्छयने समारुह्यालिङ्गनं करोषि नत्तव भर्तृसक्तोपमृत्युस्तस्य संचरति त्वद्रर्ना पुनरन्यद्दर्ष-शतइयं जीवित | तेन मया त्वमभ्यार्थतः | ततो यक्तिचित्कर्तुमना-स्तत्कुरुष्व । न हि देवतावचनमन्यथा भविष्यतीति मे निश्चयः । सोपि 15 रथकारो मूर्खस्तस्यास्तद्वचनमाकर्ण्य पुलकाङ्किततनुः शय्यातलाज्ञ-ष्क्रम्य नामुवाच । साधु पवित्रे पनित्रने साधु कुलनन्दिनि साधु । अहं दुर्जनवचनराङ्कितहृदयस्त्वत्परीक्षार्थं मामान्तरव्याजं कृत्वात्र निभृतं खट्टातले लीनः स्थितः । तदेश्चालिङ्गय माम् । एवमुक्त्वा तामालिङ्गच स स्कन्धे कृत्वा तं देवदत्तमय्युवाच । भो महानुभाव 20 मत्पुण्यैस्त्वमिहागतः । त्वत्प्रसादात्प्राप्तमद्य मया वर्षदातद्वयप्रमाण-मायुः । ततस्त्वमपि मां समालिङ्गच स्कन्धं मे समारोह । इति जल्प-न्ननिच्छन्तमपि देवदन्तं बलादालिङ्गच स्कन्धे समारोपितवान् । ततथ तूर्यध्विनच्छन्देन नृत्यन्सकलगृहद्वारेषु बभाम । अतीहं ब्रवीमि | 25

प्रत्यक्षेपि कृते पापे मूर्खः साम्चा प्रशाम्यति । रयकारः स्वकां भायी सजारां शिरसावहत् ॥ ५४॥ तन्मृढ दृष्टविकारस्त्वम् । तस्कथं तव गृहं गच्छामि । अथवाः

10

यन्मां त्वं विश्वासयित तत्ते दोषे। नास्ति यत ईदृशी स्वभावदुष्टा युष्मज्जातिर्या शिष्टसङ्गादिप सौम्यत्वं न याति । अथवा स्वभावीयं दुष्टानाम् । उक्तं च ।

सिद्धः संबोध्यमानोपि दुरात्मा पापपौरुषः | घृष्यमाण इवाङ्गारो निर्मलत्वं न गच्छति ।। ५५ ॥ अथवा साध्विदमुच्यते ।

सूर्य भर्नारमुत्स्रज्य पर्जन्यं मारुतं गिरिम् । स्वयोनिं मृषिका प्राप्ता स्वजातिर्दुरतिक्रमा ॥ ५६ ॥

मकर आह । कंथमेनत् । सोब्रवीत् ।

#### कथा ८.

अस्ति किंसिश्विष्धिं तपोवने शालङ्कायनो नाम तपोधनो जाह्मव्यां खानार्थ गतः । तस्य च स्योपस्थानं कुर्वतस्तव प्रदेशे मृषिका काचिरखरतर नखामपुटेन रथेनेन गृहीता । तां रृष्ट्वा स मृतिः करुणाई हदयो मृत्व मुञ्जेति कुर्वाणस्तस्य पाषाणखण्डं प्राक्षिपत् । 15 सोपि पाषाणखण्डं प्रहारव्याकुलेन्द्रियो भ्रष्टमूषिको भूमौ निपपात । मूषिकापि भयत्रस्ता कर्तव्यमजानती रक्ष रक्षेति जल्पन्ती मुनिचरणान्तिकमुपाविश्वत् । रथेनापि चेतनां लब्ध्वा मुनिरुक्तः । यद्रो मुने न युक्तमनुष्ठितं भवता यदहं पाषाणेन ताडितः । किं स्वमधर्माच बिभेषि । तत्समर्पय ममैनां मुषिकाम् । नो चेत्सभूतं पातकमवा- 20 प्र्यास । इति बुवाणं रथेनं प्रोवाच सः । भो विहंगाधम रक्षणीयाः प्राणिनां प्राणाः । दण्डनीया दुष्टाः । संमाननीयाः साधवः । पूजनीया गुरवः । स्तत्या देवाः । तिकिमसंबद्धं प्रजल्पसि । रथेन आह । मुने न त्वं स्क्ष्मधर्मं वेत्सि । इह हि सर्वेषां प्राणिनां विधिना सृष्टिं कुर्वन्ताहारोपि विनिर्मितः । तनो यथा भवतामचं तथास्माकं मूषिकादयो 25 विहिताः । तत्स्वाहरकाङ्किणं मां किं दूषयसि । उक्तं च ।

10

15

यद्यस्य विहितं भोज्यं न तत्तस्य प्रदुष्यित ।
अभक्ष्ये बहुदोपः स्यात्तस्मात्कार्यो न व्यत्ययः ॥ ५७ ॥
मद्यं यथा द्विजातीनां मद्यपानां यथा हिनः ।
भक्ष्यमभक्ष्यताभित तथान्येषामिप द्विज ॥ ५८ ॥
मक्ष्यं भक्षयतां श्रेयो अभक्ष्यं तु महद्यम् ।
तत्क्रथं मां वृथाचारं त्रं दण्डियतुमर्हिस ॥ ५९ ॥

अपरं मुनीनां न चैष धर्मों यतस्तैईष्टमदृष्टं श्रुतमश्रुतमलील्यत्व-म राजुत्वं प्रशस्यते । उक्तं च ।

समः रात्री च मित्रे च समलोष्टारमकाञ्चनः ।
सहिन्मत्रे सुदासीनो मध्यस्थो द्वेट्यबन्धुषु ॥ ६०॥
साधुष्विप च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।
साधूनां निरवद्यानां सदाचारित्रचारिणाम् ॥ ६१॥
योगी युद्धीत सनतमात्मानं रहिस स्थितः ।
तत्त्वमनेन कर्मणा भ्रष्टतपाः संजातः ।

उक्ताच ।

' अ । मुख्च मुख्च पतत्येको मा मुज्चेति द्वितीयकः | उभयोः पतनं दृष्टा मीनं सर्वार्थसाधनम् || ६२ ||

शालङ्कायन आह | कथमेतत् | दयेन आह |

### कथा ९.

करिंमश्चित्तदीतट एकतिहतितिताभिधानास्त्रयोपि भ्रातरो मुनय- 20 स्तपः कुर्वन्ति । तेषां च तपःप्रभावादाकाद्यस्या धौतपोतिका निरा- लम्बा जलाई। भूस्पर्शनभयेन खानसमये तिष्ठन्ति । अथान्येशुर्मयेव काचिन्मण्डूिकका केनापि गृधेण छलेन नीता । अथ तां गृहीतां विलोक्य तेषां ज्येष्ठेन करुणाईहदयेन भवतेव व्याहतम् । मुद्ध मुख्येति । अत्रान्नरे तस्य धौतपोतिकाकाद्याद्वमौ पतिता । तां 25

10

पतितां रृष्ट्वा हितीयेन तद्भयार्सेन मा मुञ्च मा मुञ्चेत्यभिहितं याव-त्तावत्तस्यापि पपात | ततस्तृतीयो हयोरपि धौतपोतिकां भूमौ पतितां रृष्ट्वा तृष्णीं बभूव | अतोहं ब्रवीमि |

मुञ्च मुञ्च पतत्येको मा मुञ्चेति हितीयकः । उभयोः पतनं दृष्ट्या मौनं सर्वार्थसाधनम् ॥ ६३ ॥

तच्छुत्वा मुनिर्विहस्याह | भो मूर्खिवहंगम कृतयुगे धर्मः स आसीत् | यतः कृतयुगे पापालापनोपि पापं जायते तेन धौतपोतिके पतिते अशिष्टालापेन न सदपवचनदोषतः | एष पुनः कलियुगः | अत्र सर्वोपि पापात्मा | तत्कर्म कृतं विना पापं न लगति | उक्तं च |

संचरन्तीह पापानि युगेष्वन्येषु देहिनाम् | कलौ तु पापसंयुक्ते यः करोति स लिप्यते || ६४ ||

उक्तं च ।

आसनाच्छयनाद्यानात्संगतेश्वापि भोजनात् । कृते संचरते पापं तैलविन्दुरिवास्भसि || ६५ ||

15 तिंक वृथाप्रलिपिनेन । गच्छ त्वम् । नो चेच्छापियष्यामि । अथ गते दथेने मृषिकया स मुनिरिभिहितः । भगवन् नय मां स्वाश्रयम् । नो चेदन्यो दुष्टपक्षी कश्चिन्मां व्यापादियिष्यित । तदहं तिवाश्रये त्वहत्ताचाहारमुष्ट्या कालं नेष्यामि । सोपि दाक्षिण्यवान्सकरुणो व्यचिन्तयत् । कयं मया मूषिका हस्ते धृता नेया जनहास्यकारिणी । 20 तदेनां कुमारिकां कृत्वा नयामि । एवं सा कन्यका कृता । तथानुष्ठिते कन्यासहितं मुनिमवलोक्य पत्नी पप्रच्छ । भगवन् कृत इयं कन्या । स आह । एषा मूषिका द्येनभयाच्छरणार्थिनी कन्यारूपेण तव गृहमाः नीता । तत्त्वया यत्नेन रक्षणीया । भृयोष्येनां मूषिकां करिष्यामि । सा प्राह । भगवन् मैवं कार्षीः । अस्यास्त्वं धर्मपिता । उक्तं च ।

25 जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छित | अद्यदाता भयस्राता पञ्चेते पितरः स्मृताः || ६६ ||

| तत्त्वयास्याः प्राणाः प्रदत्ताः । अपरं ममाप्यपत्यं नास्ति । तस्मा- |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| देशा मम छता भविष्यति । तथानुष्ठिते सा कन्यका शुक्रपक्षचन्द्रक-     |    |
| लिकेव नित्यमेव वृद्धि पाप्नोति । सापि तस्य मुनेः शुभूषां कुर्वती   |    |
| सपत्नीकस्य योवनमाश्वयात् । अथ तां योवनोन्मुखीमवलोक्य               |    |
| शालङ्कायनः स्वपत्नीमुवाच । प्रिये यौवनोन्मुखी वर्तत इयं कन्या।     | 5  |
| अनहीं सांप्रतं महृहवासस्य । उक्तं च ।                              |    |
| अनृद्वा मन्दिरे यस्य रजः प्राप्नोति कन्यका                         |    |
| पतन्ति पितरस्तस्य स्वर्गस्या अपि तैर्गुणैः ॥ ६७ ॥                  |    |
| तत्कस्मैचिच्छ्रेष्ठवराय प्रदीयते   उक्तं च                         |    |
| वरं वरयते कन्या माना वित्तं पिता श्रुतम् ।                         | 10 |
| बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टाच्चमितरे जनाः ॥ ६८ ॥                   |    |
| नाथ च                                                              |    |
| यावच ठज्जते कन्या यावस्त्रीडित पांद्वना                            |    |
| यावत्तिष्ठति गोमार्गे तावत्कन्यां विवाहयेत् । ६९ ॥                 |    |
| माता चैव पिता चैव ज्येष्ठभ्राता तथैव च ।                           | 15 |
| त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ७० ॥                |    |
| तथा च                                                              |    |
| कुलं च शीलं च सनाथतां च विद्यां च वित्तं च वपुर्वयश्व              |    |
| एतान्गुणान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधैः शेषमचिन्तनीयम् ।।७९।।    |    |
|                                                                    | 20 |
| दूरस्थानामविद्यानां मोक्षधर्मानुवर्तिनाम् ।                        |    |
| र्गूराणां निर्धनानां च न देया कन्यका बुधैः <b>।। ७२ ।।</b>         |    |

तद्यद्यस्या रोचते तद्भगवन्तमादित्यमाकार्य तस्मै प्रयच्छामि । उक्तं च ।

अनिष्टः कन्यकाया यो वरो रूपान्वितोपि यः । 25

यदि स्यात्तस्य न देया कन्या श्रेयोभिवाञ्छता ॥ ७३ ॥

साह | को दोषोल विषये | एवं क्रियताम् | अथ मुनिना समा-हूतः सविता तत्क्षणमेवाभ्युपेत्य प्रोवाच । भगवन् वदः द्रुतं किमर्थम-हमाहृतः । स आह । एषा मत्कन्या यदि त्वां वृणोति तक्किवाहय । एवमुक्त्वा स भगवांस्तस्या दर्शितः । प्रोवाच च । पुत्रि किं तव रोच-5 त एष भगवांस्त्रैलोक्यदीपः | ता प्राह | तान अतिदहनात्मकोयम् | नाहमेनमभिलषामि । अस्मादि यः कश्चिदुत्कृष्टतरः स आहूयताम् । अय तस्यास्तइचनमाकर्ण्य भास्वरोपि नां मृषिकां विदित्वा निःस्पृह-स्तमुवाच । भगवन् अस्ति ममाप्युत्तमो मेघो येनाच्छादितस्य मे नामापि न ज्ञायते । अथ मुनिना मेघोप्याहूतः । एष रोचने । सा 10 मुनिमाह | यन्मां मेघाटिप श्रेष्टाय प्रयच्छ | अथ मेघोपि मुनिना पृष्टः । भोस्तवाभ्यधिकः कोप्यस्ति । स आह । यदस्ति ममार्प्याध-को वायुः | वायुना हतोहं सहस्रधा यामि | तच्छुत्वा | मुनिना वायुराहृतः । आह् च । एव उत्तमो वायुम्तव प्रतिभाति । सा प्राह् । तात प्रबलोप्ययं चंचलः | तदभ्यधिकः श्रेष्टतर आनीयताम् | मुनि-15 राह | भी वायो तवाभ्यधिको। स्ति कश्चित् | स आह | ममाप्यधिकाः पर्वताः सन्ति यैः संस्तभ्य बलवन्तोपि वयं ध्रियामहे । अथ मुनिः पर्वतमाहूय कन्याया अवशीयत् । पुत्रिके त्वामस्मै प्रयच्छामि । साह । तात कठिनात्मकोयम् । तदन्यस्य प्रवीयताम् । अथ स मुनिना पृष्टः । यद्भोः पर्वतराज तवाभ्याधिकः कश्चिदिस्त । स आह । सन्ति ममा-20 प्यिभका मूषकाः । यस्महेहं बलात्सर्वतो भेदयन्ति । तदाकर्ण्य मुनि-र्मृषकमाहूय तस्या अढदीयत् । पुत्रिके एय ते प्रतिभाति मूषकराजे। येन यथोचितमनुद्यीयते । सापि तं दृष्ट्वा स्त्रजातीयमिति मन्यमाना प्रोदृषितदारीरान्ता प्रोवाच । तात मां मृषिकां कृत्वास्मे मृषकाय प्रयच्छ येन स्वजातिविहितं गृहस्थधर्ममनुभवामि । तच्छुत्वा तेन 25 स्त्रीधर्मविचक्षणेन नां मृषिकां कृत्वा मृषकाय प्रदत्ता । अथवा साध्वदमुच्यते ।

> न सुवर्ण न रतानि न च राज्यपरिक्रियाम् । तथा वाञ्छन्ति कामिन्यो यथाभीष्टतमं वरम् ॥ ७,४ ॥

तद्यथा सा मूबिका देवपदं त्यक्त्वा स्वजातिदोषेण नीचसंगमं गता | तथा त्वमपि. मया संगतोपि खेहगृहीतोपि स्वजातिधर्मदुष्टः संजातः | अतोहं ब्रवीमि |

सूर्य भर्तारमुत्छज्य पर्जन्य मारुतं गिरिम् ।
स्वजातिं मूषिका प्राप्ता स्वजातिर्दुरतिक्रमा ॥ ७५ ॥
तन्मूर्खं स्त्रीलुब्धं स्त्रीजित अन्येपि ये त्विद्वधा भवन्ति ते स्वकार्यं
विभवं भिन्नं च परित्यजन्ति तत्कृते । उक्तं च ।
या ममोद्दिजते नित्यं साद्य मामवगूहते ।

प्रियकारक भद्रं ते यन्ममास्ति हरस्व तत् ॥ ७६ ॥ मकर आह । कथमेतत् । सोब्रवीत् ।

#### कथा १०.

अस्ति किस्मिश्चिद्धिक्षने कामार्तो नाम महाधमी बाणिकपुत्रो वृद्धः । तेन मृतभार्येण कामोपहतचेतसा काचिक्षिधेनस्य दुहिता प्रभूतवित्तं दस्त्वोद्दाहिता । अथ सा दुःखाभिभूता तं वृद्धतमं बणिजं वीक्षितुमपि न द्यक्रोति । अथवा साध्विदमुच्यते ।

श्वेतं पदं ।शिरासे वीक्ष्य शिरोक्हाणां स्थानं परं परिभवस्य नदेव पुंसाम् । आरोपितास्थिशकलं परिहत्य यान्ति चाण्डालकूपभिव दूरतरं तहण्यः ॥ ७७ ॥

तथा च ।

20

15

10

गान्नं संकुचितं गतिर्विगितिता दन्ताश्च नाद्यं गता-श्रुभुर्भास्यति रूपमेव हसते वक्त्रं च तातायते । वाक्यं नैव करोति बान्धवजनः पत्नी न द्युभूषते हा कष्टं जरयाभिभृतपुरुषः पुत्रैरवज्ञायते ॥ ७८ ॥ अ्थ कदाचित्सा तेन सहैकदायने पराङ्गुखी स्थिता यावनिष्ठति 25 तावत्तस्य गृहे चौरः प्रविष्टः । सापि तं चौरमवलोक्य भयव्याकुल-मनास्तं वृद्धमप्यालिङ्गितवती । सोपि विस्मयात्पुलकाङ्कितसर्वगात्र-श्विन्तयामास । किमेषा मामग्रावगृहते । अहो चित्रमेतत् । ततश्च याविश्रपुणतयावलोकयति तावचौरः प्रविष्टः कोणैकदेशे तिष्ठति । 5 पुनरचिन्तयत् । नृनमेषा चौरस्य शङ्कया मां समालिङ्गति । तज्ज्ञा-त्वा चौरमाह ।

या ममोद्विजते नित्यं साद्य मामवगृहते । प्रियकारक भद्रं ते यन्ममास्ति हरस्य तत् ।। ७९ ॥ भूयोपि निर्गच्छन्तमवादीत् । भो चौर नित्यमेव त्वया रास्नामाग-

10 न्तव्यम् । मदीयोयं विभवस्त्वदीय इति । अतोहं ब्रवीमि ।

या ममोद्दिजते निस्यं साद्य मामवगृहते । त्रियकारक भद्रं ते यन्ममास्ति हरस्व तत् ॥ ८० ॥

किं बहुना | तेन च स्त्रीलुब्धेन स्वं सर्वमिप चौरस्य समर्पितम् | त्वयापि तथानुष्ठितम् | अर्थैवं तेन सह तस्य विवदतो जलचरेण । के नाप्यागत्याभिहितम् | भो मकर स्वदीयभार्यानदानोपविष्ठा स्विय विरयति प्रणयाभिभवाद्दिपद्मा | सोपि तच्छुत्वातीय व्याकुलमना व्यचिन्तयत् | अहो किमिदं संजातं मम मन्दभाग्यस्य | उक्तं च |

न गृहं गृहिमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते । गृहं तु गृहिणीहीनं कान्तारादितिरिच्यते ।। ८९ ।। वृक्षमूलेपि दियता यत्र तिष्ठति तहृहम् । प्रासादोपि तथा हीनो अरण्यसहृद्याः स्मृतः ।। ८२ ।।

तथा च ।

20

माता यस्य गृहे नास्ति भार्यो च प्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम् ।। ८३ ।।

25 तन्मित्र क्षम्यतां मया तेपराधः कृतः । संप्रत्यहं तिह्रयोगाह्यक्र-प्रवेदां करिष्यामि । तदाकर्ण्य वानरः प्रहस्य प्रोवाच । भो ज्ञातस्स्वं मया प्रथममेव यक्त्वं स्त्रीजितः स्त्रीवद्यश्च । सांप्रतं पुनः प्रमुख्यः संजातः | तन्मूढ आनन्दे कार्ये न्वं कस्माहिषादं गतः | ताहृग्दुष्ट-भार्यायां मृतायामुत्सवः कर्तुं युज्यते | उक्तं च |

या भार्या दुष्टचरिता सततं कलहपिया । भार्यारूपेण सा ज्ञेया विदग्धैर्दारुणा जरा ॥ ८४ ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन नामापि परिवर्जयेत् । 5 स्त्रीणामिह हि सर्वासां य इच्छेटब्रुखमात्मनः ॥ ८५ ॥ के नाम न विनश्यन्ति मिथ्याज्ञानान्नितम्बिनीम् । रम्यां बुद्धोपसपन्ति ये ज्वालां शलभा इव ।। ८६ ॥ अन्तर्विषमया होता बहिर्वृत्त्या मनोरमाः । गुञ्जाफलसमाकाराः स्वभावादेव योषितः ॥ ८७ ॥ 10 यदन्तस्तम्र जिह्नायां यज्जिह्नायां न तद्वहिः । यद्वहिस्तन कुर्वन्ति विचित्रचरिताः लियः ॥ ८८ ॥ ताडिता अपि दण्डेन श्रुत्तेरपि विखण्डिताः । न वज्ञां योषितो यान्ति न दानैर्न च संस्तवैः ॥ ८९॥ आस्तां तावत्किमन्येन दौरात्म्येनात्र योषिताम् । 15 विभृतं स्वोदरेणापि घन्ति पुत्रमपि स्वकम् ॥ ९०॥ रूक्षायां स्नेहसंभारं कठोरायां सुमार्दवम् । नीरसायां रसं बाला बालिकायां विकल्पयेत् ॥ ९९ ॥

मकर आह | भो अस्त्वेतत् | परं किं करोिम | अनर्यद्वयमेतत्सं-जातम् | एकस्तावद्वृहभङ्गोपरस्तु त्वद्विधेन मित्रेण सह चित्तविश्लेषः | 20 अथवा भवत्येवं दैवोपहतानाम् | उक्तं च |

यादृशं मम पाण्डित्यं तादृशं दिगुणं तव | न जारो न च भर्ता च किं निरीक्षसि निष्ठकें || ९२ || वानर आह | कथमेतन् | सोब्रवीन् |

कथा ११.

25

कपत्नी पतिवृद्धभावात्सदैवान्यचित्ता न किंचिदि गृहे त्यैर्यमाल-म्बते | केवलं परपुरुषान्वेषणा भ्रमति | अन्यदा केनचित्परिवत्ता-पहारकेण धूर्तेन सा लक्षिता विजने प्रोक्ता च । द्वभगे मृतमार्थोई तव रूपलावण्यदर्शनेन इदये स्मरवाणेन पीडितः । तहीयतां मे रति-5 दक्षिणा | ततस्तयाभिहितम् | भोः स्रभग यद्येवं तदस्ति मे पत्युः प्रभूतं धनम् । स वृद्धभावास्त्रचितुमसमर्थः । अतस्तद्दनमादायाहमा-गच्छामि । पश्चात्त्वया सहान्यत्र गत्वा यथेच्छं रतिसीख्यमनुभवामि । स आह | रीचते ममाप्येतत् । प्रत्यूषेत्र स्थाने समागन्तव्यं येन ग्रुभतरं किंचिच्चगरं गत्वा स्वया सह जीवलोकद्मखमन्भवामि । 10 सापि तथिति प्रतिज्ञाय प्रहसितवदना स्वं गृहं गत्वा प्रस्तुपस्य पत्युः सर्व धनं रात्रावादाय प्रत्यूषे तत्किथितस्थानमुपाद्रवत् । धूर्तीपि तामपे कृत्वा दक्षिणां दिशमात्रित्य सत्वरगतिः प्रस्थितः । अय तयोर्वज-तार्योजनइयमात्रेणामतो नहीं समुपस्थितां दृष्ट्रा धूर्तश्विन्तयामास । किमहमनया यौवनपान्ते वर्तमानया करिष्यामि । कदाचित्पृष्टतः 15 कश्चित्समागमिष्यति । तत्केवलं वित्तमादाय गच्छामि । इति निश्चित्य तामुवाच । प्रिये खुदुस्तरेयं नदी । तत्तावदहं द्रव्यमात्रं पारे भृत्वा समागच्छामि येन त्वामेकाकिनीं दुखेन पृष्ठमारोप्य नयामि । सा प्राह । भद्र एवं क्रियताम् । एवमुक्ता तस्मा अद्रोषं विक्तमर्प-यामास । अथ तेनाभिहितम् । प्रिये परिधानवस्त्रमपि समर्पय येन 20 जलमध्ये निःशङ्का व्रजसीति । तथानुष्टिते केवलं वित्तमादाय वाञ्रिष्ट-तविषयं धूर्ती गतः । सापि कण्डनिवेशितहस्तयुगला सोहेगा नदीतीरे यावदुपविष्टा तिष्ठति तावत्तत्रान्तरे कात्रिच्छृगालिका वदनगृही-तमांसिपण्डा तत्रागमत्। अय यावत्पदयित तावन्नदीतीरे महामत्त्यः सिललाज्ञिष्क्रम्य बहिः स्थितः । तं हृष्ट्वा सा मांसिपण्डमुस्तृज्य 25 तं मत्स्यं प्रत्युपाद्रवत् । अल्लान्तरे गृप्रस्तं दृष्ट्वा मांसपिण्डमादाय च खमुत्पपात । मत्स्योपि द्यागितकां दृष्ट्वा नद्यां प्रविष्टः । अथ सा व्यर्थभमा तं गृधं विलोकयन्ती तया देवदत्तया सस्मितमभिहिता ।

गृधेंगापि इतं मांसं मस्त्योपि सिललं गतः ।

मस्त्यमांसपरिअष्टे किं निरीक्षितं जम्बुके ॥ ९३ ॥

तच्छुत्वा कोपयुक्तया शृगाल्याभिहितम् ।

यादृशं मम पाण्डित्यं तादृशं द्विगुणं तव ।

न जारो न च भर्ता च किं निरीक्षिति निरीके ॥ ९४ ॥

एवं तस्य कथयतः पुनरन्येन जलचरेणागस्य निवेदितम् । भो यदहो त्वदीयं गृहमप्यपरेण महामकरेण संगृहीतम् । तच्छुत्वासी दुःखितमनास्तं गृहाचिःसारियतुमुपायं चिन्तयमाह । अहो पद्यत मे दैवम ।

मित्रं चामित्रतां यातमपरं मे प्रिया मृता | 10 गृहमन्येन च व्याप्तं किमशापि भविष्यति || ९९ || अथवा युक्तामिहमुच्यते | छिद्रेष्वनर्या बहुतीभवन्तीति |

तिंक करोम्यनेन सह युद्धं किंवा साम्नैव संबोध्य गृहाम्निःसार-यामि किंवा भेददानं करोिन । अथवामुमेव वानरं मित्रं पृच्छामि । उक्तं च ।

> यः पृष्ट्वा कुरुते कार्यं प्रष्टव्यान्स्वान्धितान्गुरून् । न तस्य जायते विघः कस्मिश्विद्धि कर्मणि ॥ ९६ ॥

हित विचिन्त्य भूयोपि जम्बूपादपमारूढं किपमप्टच्छत् । भो मित्र पद्य में मन्दभाग्यतां यत्संप्रति गृहमिप में बलवन्मकरेण रुद्धम् । तदहं प्रच्छामि । कथय किं करोमि । सामादीनामुपायानां मध्ये 20 कस्यात्र विषयः । स आह । भोः कृतम्म मया निषिद्धोपि किं भूयो मामनुसरित । नाहं तव मूर्वस्योपदेशमिप ददामि । उक्तं च यतः ।

> उपदेशो न दातव्यो यादशे तादशे नरे । पदय वानरमूर्वेण खगृही निगृही कृता ॥ ९७ ॥

### कथा १२.

करिंमश्विदरण्ये वृक्षशाखाकृतकुलायौ पिश्वदंपती प्रतिवसतः स्म । भय कदाचिन्मासेकालवृष्टिसमाहतासीम्यवातकम्पिततनुः कश्विद्या-नरस्तदेव वृक्षमूलमुपागतः सोपि दन्तवीणां वादयन्संकुचितकरचरण-अटकयामिहितः ।

> हस्तपादसमायुक्ती दृश्यते पुरुषाकृतिः । शीतवातहती मृढ कथं न कुरुषे गृहम् ॥ ९८ ॥

सोपि तदाकर्ण्य व्यचिन्तयत् । अहो आत्मसंतुष्टो जीवलोको यदेषा क्षुद्रचटकात्मानं बहु मन्यते ।

10 स्वित्तिकित्ति गर्वः कस्य नाम न विद्यते | जिल्लेप्य टिहिमी पार्वी दोते मङ्गभयाहिवः ॥ ९९ ॥

एवं विचिन्त्य तामाह ।

स्चीमुखि दुराचारे रण्डे पण्डितमानिनि । तूर्णी भव करिष्यामि नो चेस्वां निर्गृहीमहम् ॥ १०० ॥

एवं तेन निषिदापि पुनराभयकरणोपदेशेन तमुद्रेजयित । तदासी तं वृक्षमारुद्य तस्याः कुलायं खण्डशः कृत्वा बभञ्ज । अतोहं अवीमि ।

> उपदेशो न दातव्यो यादृशे तादृशे जने । पृत्य वानरमूर्वेण द्वगृही निर्गृही कृता ॥ १०९ ॥

20 तच्छुस्वा मकर आह | मो मिन्न सापराधस्यापि मे कथय पूर्वको-हात् | वानर आह | नाहं करिष्यामि यतस्त्ववाहं भार्यावाक्येन समुद्रे प्रक्षेपणाय नीतः | तदेतस युक्तम् | यद्यपि भार्या सर्वलोका-दपि वक्षमा भवति तथापि न मिन्नबान्धवादयो भार्यावाक्येन समुद्रे प्रक्षित्वन्ते | तन्मूर्को मूढचेतनो यतस्त्वया स्त्रियोधेमेतस्कार्यमनुष्ठातु-25 मारम्थम् | न हि स्त्रीणां कथिचिद्विश्वासमुपगच्छेत् | यदर्यं स्वकुलं त्यक्तं जीवितार्थं च हारितम् | सा मां त्यजित निःखेहा कः स्त्रीणां विश्वसेचरः || ९०२ || मकर आह | कथमेतत् | सोबवीत् |

## कथा १३.

अस्ति कस्मिश्विद्धिष्ठाने कोपि ब्राह्मणः । तस्य च प्रियातिप्राण- उ प्रिया । सापि कुटुम्बेन समं प्रतिदिनं कलहं कुर्वाणा न क्षणमपि विश्राम्यति । सोपि ब्राह्मणः कलहमसहमानो भार्यावाह्मभ्यात्स्व-कुटुम्बं परित्यज्य ब्राह्मण्या सह विप्रकृष्टदेशान्तरं गतः । अथ महा-टवीमध्ये ब्राह्मण्यामिहितम् । यदार्यपुत्र तृषा मां बाधते । तद्दकं कुती प्यानय | अथासी तहचनानन्तरं याबदुदकं नीत्वागच्छति 10 तावत्तां मृतामपदयत् । अतिवझभतया विषादं कुर्वन्यावद्विलपति तावदाकाशे वाचं शृणोति । यदि भो ब्राह्मण त्वं स्वजीवितस्यार्ध ददासि तत्ते जीवति ब्राझणी । तद्राझणेन शुचीभूय तिस्मिर्वाचाभिः स्वजीवितार्ध दत्तम् । वाक्यसममेव जीविता सा ब्राह्मणी । अथ ती जलं पीखा वनफर्लानि भक्षयित्वा गन्तुमारण्धी । ततः क्रमेण कस्य- <sub>15</sub> त्रिज्ञगरस्य प्रवेशे पुष्पवाटिकां प्रविश्य ब्राह्मणो भार्यामभिहितवान् । भद्रे यावदहं भोजनं गृहीत्वा समागच्छामि तावत्त्वयात्र स्थातव्यम् । . इत्यभिधाय प्रामं गतः । अथ तस्यां पुष्पवाटिकायां पङ्गररघट्टं खेल-यमानो दिव्यगिरा गीतमुद्गिरति । तच शुस्वा कुद्धमेषुणाभिहतया तया तत्सकाशं गत्वाभिहितम् । भद्र यदि मां न कामयसे तन्मदीया 20 स्त्रीहत्या तव । पङ्कुराह । किं व्याधियस्तेन मया करिष्यसि । साह । इतःप्रभृति यायज्जीवं मयात्मा भवतो दत्तः । इति ज्ञात्वा भवानप्या-वाभ्यां सहागच्छतु । सोब्रवीत् । एवमस्तु । अथ ब्राह्मणो भोजनं गृहीत्वा समागत्य तया सह भोक्तुमारण्यः । साब्रवीत् । एष पङ्गुर्बु-भुक्षितः । तदेतस्यापि कियन्तमपि मासं देहीति । तथानुष्ठिते ब्राझ- 25 ण्याभिहितम् । भो विष सहायहीनस्त्वम् । यदा प्रामान्तरं गच्छसि

तदा मम वचनसहायोपि नास्नि । तत एनं पङ्गं गृहीस्वा गच्छावः। सोब्रवीत् । त्वं न शक्कोच्यात्मानमास्मना वोहुं कि पुनरिमं पक्रुम् । सा प्राह । यत्पेटाभ्यन्तरस्थमहं नेष्यामि । अय तत्कृतकवचनव्या-मोहितचित्तेन तेनापि प्रतिपद्मम् । तथानुष्ठिते चान्यस्मिन्दिने कूपा-उपकण्डविश्रान्तो ब्राह्मणस्तया पङ्गुपुरुषासक्तया संपेर्य कूपान्तः पातितः । सापि पह्नं गृहीत्वा किस्मिधिनगरे प्रविष्टा । तत्र च चौर्य-रक्षानिमित्तं राजपुरुपैरितस्तनो भ्रमद्भिस्तन्मस्तकस्थां पेटां हुष्टु। बलादाच्छिद्य राज्ञोमे नीता । यावत्तामुद्धाटयति राजा तावत्पङ्गः ददर्श । ततः सा ब्राह्मणी विलापान्कुर्वती राजपुरुषपदैरेव तत्रागता 10 राज्ञा पृष्टा | को वृत्तान्त इति | साबवीत् | ममैष भर्ता व्याधियस्तो दायादसमूहैरुद्देजितों मया स्नेहव्याकुलिचित्रया शिरसि कृत्वा त्वत्सकाशमानीतः । एतच्छुत्वा राजाब्रवीत् । यनमम त्वं भगिनी । यामइयं गृहीत्वा भन्नी सह भोगान्भुञ्जाना छुखेन तिष्ठ । अथ स ब्राह्मणो दैववशास्केनापि साधुना कूपादुत्तारितः परिश्रमंस्तदेव 15 नगरमायातः | तया दुष्टभार्यया दृष्टो राज्ञे नित्रेदितः | राजन् अयं मद्रर्तुर्विरी समायातः । राज्ञापि वधार्य समादिष्टः । सोव्रवीत् । देव अनया मम सक्तं किंचिद्वृहीतमस्ति । ततो यदि त्वं धर्मवत्सलस्ततो दापय | राजाब्रत्रीत् | भद्रे त्वयास्य सक्तं किंचिह्रहीतमस्ति तत्सम-र्पय | सा पाह | देव मया न किंचिह्रहीतम् | ब्राह्मण आह | वन्मया 20 तिवाचिकं स्वजीवितार्धे तव दत्तम् | तहेहि मे | अथ सा राजभया-त्तत्रैव त्रिवाचिकमेव जीवितं मया दत्तमिति जल्पन्ती प्राणैर्विमुक्ता । ततः सविस्मयं राजाब्रवीत् । किमेतदिति । ब्राह्मणेनापि सकलोपि वृत्तान्तस्तस्मै निवेदितः । अतोई ब्रवीमि ।

> यदर्थं स्वकुठं त्यक्तं जीवितार्धं च हारितम् । सा मां त्यजति निःस्नेहा कः स्त्रीणां विश्वसेश्वरः ॥ १०३॥

अथ तच्छुत्वा मकर आह | भी वयस्य मे कृतद्रोहबुदेः परमकृ-पया ममोपरि प्रसादं कृत्वा शोभनोपायः कथ्यतां वेनोपावेन स्रुखेन

.5

गृहं प्राप्तोमि । तज्झुत्वा कपिरा । भो दुर्बुद्धे भवान्कथितमपि न संविधास्यति । यथा ।

सतां वचनमादिष्टं यो मोहादवमन्यते | स एव नाज्ञमागीति सिंहाहासेरको यथा || १०४ || मकर आह | कथमेतत् | सोब्रवीत् |

### कथा १४.

अस्ति कस्मिश्चिद्धभिष्ठाने मन्द्रमतिनामा रथकारः प्रतिवसति स्म । तेन स्वकर्मानभिन्नेनोष्ट्री गृहीता । तस्याः खादनपानादिकं कुर्वन्कालं नयति । ततो महतोष्ट्रेण संगमो जातः। सा गर्भे दधार । अथ प्रसव-समये प्रस्ता | दासेरको जातः | अथ नगरनिकटवाटिकायां भवख- 10 दिरपलाशास्रजम्बून्ययोधादीनां पह्नवभक्षणादहर्निशं पीवरतनुरुष्टी संजाता | सोपि दासेरको महानुष्ट्रः संजातः | ततः स नित्यमेव दुर्ग्ध नीत्वा कुटुम्बं परिपालयति । रथकारेण वक्तभत्वाइसिरकमीवायां घण्टा बद्धा । पश्चाद्रथकारो व्यचिन्तयत् । किमन्यैर्दुष्कृतकर्मिः । एतदेवो-ष्ट्रीपरिपालनमस्य कुटुम्बस्य भरणपोषणे भन्यं जातम् । तत्किमन्येन 15 व्यापारेण | तत एतस्या उपरि ब्रम्मा गृद्यन्ते | एवं विचिन्त्य गृहमा-गत्य प्रियामाह । मयास्या उष्ट्रचा उपरि बहवी द्रम्मा प्रहीतव्याः । ततस्त्वयेषा यत्नेन रक्षणीया यावदहमपरामुष्ट्रीं गृहीत्वागच्छामि । ततथ द्रम्मानादाय गुर्जरमामे गत्वा करभाः संक्रीताः । अथ तेन मह-धूर्थं कृत्वा रक्षापुरुषाणां प्रतिवर्षे करभमेकं च निवेधार्शनेदां दुग्ध- 20 पानमादिष्टम् । एवं स रथकारो नित्यमेवोष्ट्रव्यापारं कुर्वन्छलेन तिष्ठति । अय ते दासेरका अधिष्ठानोपवन साहारार्थं गच्छन्ति । कोम-लवहीर्भक्षयित्वा महासरिस पानीयं पीत्वा च सायं सर्वे मन्दंमन्दं तीलया गृह आगच्छन्ति । स च मदातिरेकात्पूर्वदासेरकः पृष्ठ आगत्य मिलति । तनस्तैरभिहितम् । अहो मन्दमतिर्यं दासेरको यूथाइष्टः 25 पृष्ठे स्थित्त्रा घण्टां वादयम्नागच्छति । यदि कस्यापि दुष्टस्य सत्त्वस्य

1.

संदर्शे पितष्यित तत्तूनं मिरिष्यित । अथ तेषां तद्वनं -गाहमानानां किथित्सिहो घण्टारवमाकण्यं समायातः । यावदवलोकयित तावदुष्ट्रीदासेरकानां यूयं गच्छित । एकस्तु पृष्ठे क्रीडां कुर्वन्वक्षीं चरन्यावद्वच्छिति तावदन्यदासेरकाः पानीयं पीत्वा स्वगृहे गताः । सोपि चिराधिउद्मम्य याविह्योवलोकयित तावत्त कथंचिन्मार्गं वेत्ति । यूथाद्वष्टो
महादाब्दं कुर्वन्मन्दं मन्दं याविक्तिचिहूरं गच्छित तावच्छब्दानुसारेण
सज्जितक्रमो भूत्वा सिंहोये स्थितः । यावदुष्ट्रः समीपमागतस्ताविस्तिहेनोक्षलियत्वा प्रीवायां गृहीत्वा मारितः । अतोहं ब्रवीमि ।

सतां वचनमादिष्टं यो मोहादवमन्यते । स एव नाद्यमामोति सिंहाहासेरको यथा ॥ १०५॥

अय तच्छुत्वा मकर आह । भद्र ।

प्राह्वः साप्तपदं मैत्रं जनाः शास्त्रविचक्षणाः ।

मित्रतां च पुरस्कृत्य किंचिद्रक्ष्यामि तच्छृणु ॥ १०६ ॥

उपदेशोपदातॄणां नराणां हितमिच्छताम् ।

इह लोके परत्रे च व्यसनं नोपपदाते ॥ १०७ ॥

ततः कृतप्रस्य मे कुरु प्रसादमुपदेशप्रदानेन ।
 उपकारिषु यः साधुः साधुःचे तस्य को गुणः ।
 अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते ॥ १०८ ॥
 तदाकण्ये वानर आह । मद्र यशेषं तद्गत्वा तेन सह युद्धं कुरु ।

20 उक्तं च ।

उत्तमं प्रणिपातेन ग्रूरं भेदेन योजयेत् । नीचमल्पपदानेन समं तुल्यपराक्तमैः ।। ९०९ ॥ मकर आह । कथमेतत् । सोन्नवीत् ।

## कथा १५.

अस्ति कर्सिमश्रिद्दने महाचतुरको नाम शृगालः प्रतिवसति स्म ।

तेन कदाचिद्दर्ण्ये स्वयंमृतो गजः समासादितः । तस्य समन्ता-द्भमित । परं किन्दिन्दचं भेतुं न द्यक्रोति । तलान्तरे भ्रमंस्तल देदो किश्वित्सिद्दः समायातः । तं बृष्ट्वा स क्षितितलिवन्यस्तमौिलिः प्रगम्य प्रोवाच । स्वामिन् स्वदीयो लाकुटिकः सम्रहं गजं रक्षयामि । तद्रक्षयतु स्वामी । तं बृष्ट्वा सिंह आह । भो नाहमन्यहतं सन्त्रं ठ कदाचिद्रक्षयामि । तन्मया प्रसादीकृत एष ते गजः । तच्छुत्वा सान-न्दमाह । युक्तमेतस्त्वामिनः । उक्तं च ।

> अन्त्यावस्थागतोपि महान्स्वगुणाञ्जहाति न शुद्धतया । न श्वेतभावमुज्झति शङ्काः शिखिभुक्तमुक्तोपि ॥ ११० ॥

तदाकण्यं सिंहो गतः | अथ तस्मिन्गते कश्चिद्याघः समायातः | 10 तमिष दृष्ट्वा व्याचिन्तयत् | कथमेको दुरात्मा सिंहस्तावत्मणिपाते- नापवाहितः | तदस्य कथमितवाहनं भविष्यति | ग्रुरोयं भेदं विना साध्यो न भविष्यति | उक्तं च |

न यस्य शक्यते कर्तुं साम दानमथापि वा |
भेदस्तत्र प्रयोक्ताच्यो यतः स वशकारकः || १९१ || 15
यतः सर्वगुणसंपन्नोपि भेदेन बध्यते | उक्तं च |
अत्यच्छेनाविरुद्धेन छवृत्तेनातिचारुणा |
अन्तर्भिन्नेन संप्राप्तं मौक्तिकेन निबन्धनम् || ११२ ||

एवं संग्रधार्य तस्याभिमुखो भूत्वेषदुक्षतकंधरः शोवाच । माम अख भवानत्र मृत्युमुखे प्रविष्टः । एष गजो व्यापादितः सांप्रतं सिंहेन । 20 स च मां रक्षपालं निधाय सानार्थ गतः । तेन च मम निवेदितं गच्छता । यदि व्याप्तः समागच्छित तन्मम सुगुप्तं निवेदनीयं येन मया निर्वाष्ठं वनं कार्यम् । यतो व्याप्त्रेणैकेन मया हतो गजः शून्ये भक्षियत्वोच्छिष्टतां नीतः । तच्छुत्वा भयत्रस्तमनाः स आह । भो भिगिनीस्तत देहि मे प्राणदक्षिणां त्वया यतिश्वरायागतस्य तस्य 25 मदीया किंवदन्ती नाख्येया । एवमुक्का सत्वरं प्रनष्टः । अथ तिस्मन्यते कश्चिद्धानरः समायातः । तमिष दृष्ट्वा व्यचिन्तयत् ।

दृढदंष्ट्रोयम् । तदस्य पार्श्वाहरजवर्मच्छेदं कारयामि । एवं निश्चित्य तमुवाच । मो भगिनीस्वत चिरादृष्टोसि । अपरं बुभुक्षितः समागत-स्त्वमतिथिश्व । एष गजः सिंहेन हतस्तिष्ठति । अहं तु रक्षपालः । अतो वदामि । मांसं भक्षयित्वा तृप्तिं कृत्वा व्रज तद्यावत्स नागच्छति । उस आह । माम यथेवं तच कार्य मे मांसादानेन । यतो जीवचरो भद्रदातानि पद्यति । उक्तं च ।

> यच्छक्यं प्रसितुं प्रस्यं प्रस्तं परिणमेच यत् । हितं च परिणामे यत्तदारां भृतिमिच्छता ॥ १९३ ॥

तदहं यास्यामि । शृगाल भाह । भो विश्रव्धो भक्षय त्वम् । तस्या10 गमनं दूरतोहं ते निवेदयिष्यामि । तथानुष्ठिते चर्मभेदं जातं विज्ञाय
तेनाभिहितम् । भो भगिनीद्धत गम्यतां गम्यताम् । एष सिंहः समायाति । तच्छुत्वा सोपि प्रनष्टः । अथ यावदसौ वानरकृतद्वारेण तन्मांसं
भक्षयित तावदपरः शृगालः संक्रुद्धः समायातः । तमपि दृष्ट्वेमं श्लोकमपउन् ।

15 उत्तमं प्रणिपातेन श्रूरं भेदेन योजयेत् | नीचमल्पप्रदानेन समझर्क्ति पराक्रमैः || १९४ ||

ततस्तं जित्वा स्वरंष्ट्राभिर्विदार्य दिशोभाजं कृत्वा स्वयं स्रुखेन चिरकालं तन्मांसं बुभुने । तत्त्वमिष युद्धेन तं परिभवं नीत्वा दिशो-भानं कुरु । नो चेहिनादामवाप्स्यासि । उक्तं च ।

20 संभाव्यं गोषु संपत्तं संभाव्यं ब्राह्मणे तपः | संभाव्यं स्त्रीषु चापल्यं संभाव्यं ज्ञातितो भयम् || १९५ ||

तथा च ।

द्धमक्ष्याणि विचित्राणि शिथिलाश्चेव योषितः । एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यक्षिरुध्यते ।। ११६ ।।

 $<sup>^{25}</sup>$  मकर आह | कथमेतत् | सोब्रवीत् |

# कथा १६.

अस्ति कस्मिश्चिद्धिष्ठाने चित्राङ्गो नाम सारमेयः प्रतिवसित सम |
एकदा महर्द्धिक्षमभवत् | अज्ञाभावेन सर्वापि सारमेयजातिर्विन्कुलतां
गच्छति | अत्रान्तरे स चित्राङ्गः क्षुत्क्षामकण्टः स्वभिक्षं श्रुत्वान्यदेशं
गतः | तत्रैकस्मिन्गृहे शिथिलगृहिणीप्रसादेन तृप्तिं गच्छति | परं बहि- 5
र्विर्गतोन्यैः सारमेयेश्वर्तुर्दशं दृष्ट्राभिर्विद्ययेते | ततस्तेन विचिन्तितम् |
अहो वरं स्वदेशो यत्र दुर्भिक्षेपि स्रुखेन स्थायते न कोपि युद्धं करोति | तस्त्वदेशं गच्छामि | इत्यवधार्य तथाकरोत् |अथासौ देशान्तरात्समायातः सर्वेरिष स्वजनैः पृष्टः | भोश्वित्राङ्ग कथयास्माकं देशानत्वार्त्ताम् | कीदृग्देशः | किंचेष्टितो लोक इति | स आह | किं 10
कथ्यते देशस्य विषये |

छमक्याणि विचित्राणि शिथिलांधैव योषितः । एको होषो विदेशस्य स्वजातिर्यक्षिरुध्यते ॥ ११७ ॥

सोपि तच्छुत्वा मरणे कृतिनिश्चयो भूत्वा वानरमनुज्ञाप्य स्वाश्रयं गतः | तत्र च तेन गृहप्रविष्टेन सह विप्रहं कृत्वा तं व्यापाद्य स्वाश्रयं 1% द्वासेनाधिष्ठितत्रान् | अथवा साध्विदमुच्यते |

अकृत्वा पौरुषं या श्रीः किं तयापि छुभोग्यया । जरद्रवोपि नाभाति दैवादुपगतं तृणम् ॥ ११८ ॥

|| इति समाप्तं लब्धप्रणाशं नाम चतुर्थे तन्त्रम् ||

अथेदमारभ्यतेपरीक्षितकारकं नाम पञ्चमं तन्त्रं यस्यायमा-दिमः श्लोकः ।

कुरृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्रुतं कुपरीक्षितम् । तचरेण न कर्तव्यं नापितेनात्र यत्कृतम् ॥ ९ ॥

<sup>5</sup> तद्यथानुश्रूयते |

### कथा १.

अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाटलिपुत्रं नाम नगरम् । तत्र मणिभद्रो नाम श्रेष्ठी प्रतिवसति सम । तस्य च धर्मार्थकामकर्माणि कुर्वतो विधि-वशाद्धनक्षयः संजातः । ततो विभवक्षयादपमानपरंपर्या परं विषादं 10 गतः । रात्री सुप्रश्विन्तितवान् । अहो धिगियं दरिद्रता । उक्तं च । शीलं शीचं क्षान्तिदीक्षिण्यं मधुरता कुले जन्म । न विराजन्ति हि सर्वे विक्तविहीनस्य पुरुषस्य ॥ २ ॥ मानो वा दर्पी वा विज्ञानं विभ्रमः सुबुद्धिर्वा । सर्व प्रणश्यति समं वित्तविहीनो यदा पुरुषः ॥ ३ ॥ प्रतिदिवसं याति लयं वसन्तवाताहतेव शिशिरशीः । 15 बुद्धिर्बुद्धिमतामपि कुटुम्बभरचिन्तया सततम् ॥ ४ ॥ नरयति विपुलमतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य । घृतलवणतैलतण्डुलवस्त्रेन्धनचिन्तया सततम् ॥ ५ ॥ <sup>∫</sup> गगनमिव नष्टतारं शुष्कं सरः प्रमशानमिव रौद्रम् । शियदर्शनमपि रुक्षं भवति गृहं धनविहीनस्य ॥ ६ ॥ 20 न विभाव्यन्ते लघवो वित्तविहीनाः पुरोपि निवसन्तः । सततं जातविनष्टाः पयसामिव बुद्धदाः पयसि ॥ ७ ॥ द्वकुलं कुशलं द्वजनं विहाय कुलकुशलशीलविकलेपि । आह्ये कल्पतराविव नित्यं रज्यन्ति जननिवहाः ॥ ८ ॥ विकलमिह पूर्वेद्धकृतं विद्यावन्तोपि कुलसमुद्भूताः । 25 यस्य यदा विभवः स्यात्तस्य तदा दासतां यान्ति ॥ ९ ॥

तषुरयमाह न लोकः कामं गर्जन्तमपि पतिं पयसाम् । सर्वमलज्जाकरमिह यस्कुर्वन्तीह परिपूर्णाः ॥ १० ॥

एवं संप्रधार्य भूयोप्यचिन्तयत् । यदहमनदानं कृत्वा प्राणानुत्सजामि । किमनेन व्यर्थजीवितव्यसनेन । एवं निधयं कृत्वा स्रप्तः ।
अय तस्य स्वमे पद्मनिधिः क्षपणकरूपी दर्शनं गत्वा प्रोवाच । मोः अ
श्रेष्ठिन् मा त्वं वैराग्यं गच्छ । अहं पद्मनिधिस्तव पूर्वपुरुषोपार्जितः ।
तदनेनैव रूपेण प्रातस्त्वद्गृहमागमिष्यामि । तत्त्वयाहं लकुटप्रहारेण
शिरसि ताडनीयो येन कनकमयो भूत्वाक्षयो भवामि । अथ प्रातः
प्रवुद्धः सन्स्वगं स्मरंथिन्ताचक्रमारूढस्तिष्ठति । अहो सत्योयं स्वप्तः
किंवासत्यो भविष्यति न ज्ञायते । अथवा नृनं मिथ्या भाव्यं यतोहं 10
केवलं वित्तमेव चिन्तयामि । उक्तं च ।

व्याधितेन सशोकेन चिन्तामस्तेन जन्तुना । कामार्त्तेनाथ मत्तेन दृष्टः स्वमो निरर्थकः ॥ १९॥

एतिसम्बन्तरे तस्य भार्यया किश्चिमापितः पादप्रक्षालनायाहूतः । अत्रान्तरे च यथानिर्दिष्टः क्षपणकः सहसा प्रादुर्बभूव । अय स तमा- 15 लोक्य प्रदृष्टमना यथासन्नकाष्टदण्डेन तं शिरस्यताख्यत् । सोपि ख्रवर्णमयो भूत्वा तत्क्षणाद्भूमौ निपतितः । अथ तं स श्रेष्टी निभृतं स्वगृहमध्ये कृत्वा नापितं संतोष्य प्रोवाच । यदेतद्धनं वस्त्राणि च मया दत्तानि गृहाण । भद्र पुनः कस्यिचमाख्येयो वृत्तान्तः । नापितोपि स्वगृहं गत्वा व्यचिन्तयत् । नूनमेते सर्वेपि नमकाः शिरिस 20 दण्डहताः काञ्चनमया भवन्ति । तदहमपि प्रातः प्रभूतानाहूय लकुटैः शिरिस हन्मियेन प्रभूतं हाटकं मे भवित । एवं चिन्तयतो महता कष्टेन निशातिचक्राम । अय प्रभातेभ्युत्थाय बृहक्षकुटमेकं प्रगुणीकृत्य क्षपणकविहारं गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणात्रयं विधाय जानुभ्याम-विंग गत्वा वक्कद्वारन्यस्तोत्तरीयाञ्चलस्तारस्वरेणमं श्लोकमपटत् । 25

जयन्ति ते जिना येषां केवलज्ञानशालिनाम् । आ जन्मनः स्मरोत्पत्ती मानसेनोषरायितम् ॥ १२ ॥

#### अन्यच ।

सा जिह्ना या जिनं स्तौति तिचत्तं यिजने रतम् । तावेव च करौ श्राच्या या तत्पूजाकरा करौ ॥ १२ ॥ तथा च ॥

ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयित कामुन्मील्य चक्षुः क्षणं पदयानङ्गदारातुरं जनिममं त्रातािप नो रक्षाित । मिथ्याकाकिणकोिति निर्धृणतरस्त्वत्तः कुतोन्यः पुमान् सेर्ष्यं मारवधृिमिरित्यिमिहितो बुद्धो जिनः पातु वः ॥१४॥

एवं संस्तृत्य ततः प्रधानक्षपणकमासाद्य क्षितिनिहितजानुचरणी 10 नमोस्तु वन्दं इत्युचार्य लब्धधर्मवृद्धचाशीर्वादः स्वस्मालिकानुपह-लब्धवतादेश उत्तरीयनिबद्धपन्यिः सप्रश्रयमिदमाह । भगवत्तव विहरणिक्रया समस्तमुनिसमेतेनास्मद्गृहे कर्तव्या । स आह । भोः भावक धर्मज्ञोपि किमेवं वदसि | किं वयं ब्राह्मणसमाना यत आमन्त्रणं करोषि । वयं सदैव तत्कालपरिचर्यया भ्रमन्तो भक्तिभाजं 15 श्रावकमवलोक्य तस्य गृहे गच्छामस्तेन कृच्छाढभ्यर्थिताः । तहृहे प्राणधारणमात्रामदानाक्रियां कुर्मः । तद्रम्यनां नैत्रं भूयोपि वाच्यम्। तच्छुत्वा नापित आह । भगवन् वेद्यहं युष्मदर्मम् । परं भवतो बहुभावका आह्रयन्ति सांप्रतं पुनः पुस्तकाच्छारनयोग्यानि कर्पटानि बहुमूल्यानि प्रगुणीकृतानि तथा पुस्तकानां लेखनाय लेखकानां च 20 वित्तं दत्तमास्ते । तत्सर्वथा तत्कालोचितं कार्यम् । ततो नापितोपि स्त्रगृहं गतः । तत्र च गत्वा खादिरमयं लकुटं सज्जीकृत्य कपाट-युगलं हारे समाधाय सार्धपहरहयोहेरी भृत्रोपि विहारहारमाशित्य सर्वान्क्रमेण निष्क्रामतो गुरुपार्थनया स्वयहमानयन् । तेपि सर्वे कर्पटवित्तलोमेन भक्तियुक्तानिष परिचितश्रावकान्परित्यज्य प्रहष्टम-

25 नसस्तस्य पृष्ठतो ययुः । अथवा साध्विदमुच्यते ।

एकाकी गृहसंत्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । सोपि संवाद्यते लोके नृष्णया पदय कौनुकम् ।। १५ ।।

जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । चश्चःश्रोत्रे च जीर्येते तृष्णैका तरुणायते ॥ १६ ॥

अपरं गृह्मध्ये तान्त्रवेदय द्वारं निभृतं विधाय ठकुटप्रहारै: शि-रस्यताडयत् । तेपि ताद्यमाना एके मृता अन्ये भिन्नमस्तकाः फूर्व्कृतुमुपचक्रमिरे । अलान्तरे तमाक्रन्दमाकण्यं कोटरक्षपालैरभि- उ हितम् । भो भोः किमयं महान्कोलाहले नगरमध्ये । तद्वस्यतां गम्यताम् । ते च सर्वे तदादेशकारिणस्तत्सहिता वेगान्तद्वृहं गताः । तावद्वधिरप्रावितदेहाः पलायमाना नम्नका दृष्टाः । तैः स नापितो बदः । हतशेषैः सह धर्माधिष्ठानं नीतः । तैर्नापितः पृष्टः । भोः किमेतद्रवता कुकृत्यमनुष्ठितम् । स आह । किं करोमि । मया श्रेष्ठि- 10 मणिमद्रगृहे दृष्ट एवंविधो व्यतिकरः । सोपि सर्व मणिभद्रवृत्तान्तं यथादृष्टमकथयत् । ततः श्रेष्ठिनमाह्य भणितवन्तः । भोः श्रेष्ठिन् किं त्वया कथित्क्षपणको व्यापादितः । ततस्तेनापि सर्वः क्षपणक-वृत्तान्तस्तेषां निवेदितः । अथ तैरभिहितम् ।

अहो शूलमारोप्यनामसौ दुष्टात्मा कुपरीक्षितकारी नापितः । 15 तथानुष्टिते तैरभिहितम् ।

कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्रुनं कुपरीक्षितम् । तत्त्ररेण न कर्तव्यं नापितेनात्र यत्कृतम् ॥ १०॥

अथवा साध्विदमुच्यते ।

अपरीक्ष्य न कर्तव्यं कर्तव्यं सपरीक्षितम् । पश्चाद्भवति संतापो ब्राह्मणीनकुरु यथा ।। १८।। मणिभद्र आह । कथमेतत् । ते धर्माधिकारिणः प्रोत्तुः ।

कथा २.

कर्सिमश्चिद्धिशने देवशर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसित स्म । तस्य भार्या प्रस्ता स्नुतमजनयत् । तस्मिन्नेव दिने नकुली नकुले प्रस्ता । 25 अथ सा स्नुतवस्सला दारकवत्तमपि नकुले स्तन्यदानाभ्यक्रपोषणा- งั

25

दिभिः पुगोष । परं तस्य न धिश्वसिति यत्कदाचिदेष स्वजातिदोषव-शादस्य दारकस्य विरुद्धमात्रिरिप्यतीति । एवं जानाति स्वचित्ते । उक्तं च ।

कुपुत्रोपि भवेत्पुंसां हृदयानन्दकारकः ।

दुर्विनीतः कुरूपोपि मूर्खोपि व्यसनी खलः ॥ १९ ॥

एवं च भाषते लोकधन्दनं किल शीनलम् ।

पुत्रगात्रस्य संस्पर्शधन्दनादिनिरिच्यते ॥ २० ॥

सीहृदस्य न वाञ्छन्ति जनकस्य हितस्य च ।

लोकाः प्रपालकस्यापि यथा पुत्रस्य बन्धनम् ॥ २१ ॥

10 अय सा कदानिच्छयायां पुलं शायितवा जलकुम्ममादाय पिनमुनान । ब्राह्मण जलार्थमहं नडागे यास्यामि । त्वया पुलोयं नकुलाद्रक्षणीयः । अथ तस्यां गतायां पृष्ठे ब्राह्मणोपि शून्यं गृहं मुक्ता
भिक्षार्थं किनिविर्गतः । अत्रान्तरे दैववशात्कृष्णसर्पे विलाविष्कान्तः ।
नकुलोपि तं स्वभाववैरिणं मत्वा श्रातू रक्षणार्थं सर्पेण सह युद्धा सर्प

15 खण्डशः कृतवान् । ततो रुधिराप्लावितवदनः सानन्दं स्वव्यापारमकाशनार्थं मातुः संमुखो गतः । मातापि तं रुधिरक्तिचमुखमवलोक्य
शङ्कितिचत्ता यदनेन दुरात्मना दारको भिक्षत हित विचिन्त्य कोपात्तस्योपिर तं जलकुम्मं विक्षेप । एवं सा नकुलं व्यापाद्य यावत्यलपन्ती
गृह आगच्छित तावत्खतस्तयैव द्यास्तिष्ठति । समीपे कृष्णसर्प खण्ड
20 शः कृतमवलोक्य पुत्रवधशोकेनात्मशिरो वक्षःस्यलं च ताडियतुमारम्था । अत्रान्तरे ब्राह्मणो गृहीतिनर्वापः समायातो यावत्पश्यित तावत्पुत्रशोकाभितप्ता ब्राह्मणी प्रलपित । भो भो लोभात्मन् लोभाभिभूतेन
त्वया न कृतं महनः । तदनु तत्र सांप्रतं पुत्रमृत्युदुःखवृक्षफलम् ।
अथवा साध्विद्मुच्यते ।

अतिलोभो न कर्तव्यो लोभं नैव परित्यजेत् । अतिलोभाभिभूतस्य चक्रं भ्रमति मस्तके ।। २२ ।। ब्राह्मण आह । कथमेतत् । सा प्राह ।

.5

## कथा ३.

करिंमिश्वदिधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मिल्रतां गता वसन्ति स्म । ते चापि दारिद्योपहताः परस्परं मन्त्रं चक्षुः । अहो धिगियं दरिद्रता । उक्तं च ।

> वरं वनं व्याघ्रगजादिसेवितं जलेन हीनं बहुकण्टकावृतम् । तृणानि द्याय्या परिधानवल्कलं न बन्धुमध्ये धनहीनजीवितम् ॥ २३ ॥

तथा च ।

स्वामी द्वेष्टि सुसेविनोपि सहसा प्रोज्झन्ति सद्घान्धवा 10 राजन्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजाः स्फारीभवन्त्यापदः । भार्या साधुद्धवंद्याजापि भजते नो यान्ति मित्राणि च न्यायारोपितविक्रमाण्यपि नृणां येषां न हि स्याद्धनम् ॥२४॥ •

बारः सुरूपः सुभगश्च वाग्मी

शास्त्राणि शास्त्राणि विदांकरोतु । 15
अर्थ विना नैव यश्च मानं

प्रामोति मत्योत्न मनुष्यलोके ॥ २९ ॥

तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम

सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव ।

अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 20

बाह्यः क्षणेन भवतीति विचित्नमेतन् ॥ २६ ॥

तद्रच्छामः कुलचिदर्थाय । इति संमन्त्य स्वदेशं पुरं च स्वसुइत्स-हितं बान्धवयुतं गृहं च परित्यज्य प्रस्थिताः । अथवा साध्विदमुच्यते ।

सत्यं परित्यजित मुञ्जित बन्धुवर्ग द्यीत्रं विहाय जननीमिप जन्मभूमिम् । 25 संस्यज्य गच्छित विदेशमभीष्टलोकं चिन्ताकुलीकृतमितः पुरुषोत्र लोके ॥ २७ ॥ एवं क्रमेण गच्छन्तोवन्तीं प्राप्ताः | तत्र सिप्राजले कृतसाना महा-कालं प्रणम्य याविद्यिगेच्छन्ति तावद्भैरवानन्दो नाम योगी संमुखो बभूव | ततस्तं ब्राह्मणोचितविधिना संभाव्य तेनैव सह तस्य मदं जग्मुः | अय तेन ते पृष्टाः | कुतो भवन्तः समायाताः | क यास्यथ | 5 कि प्रयोजनम् | ततस्तैरभिहितम् | वयं सिद्धियाविकारतत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिर्मृत्युर्वा भविष्यतीत्येष निश्चयः | उक्तं च |

> दुष्पाप्याणि बहूनि च तभ्यन्ते वाञ्छितानि द्रविणानि । अवसरतुरिताभिरलं तनुभिः साहसिकपुरुषाणाम् ॥ २८ ॥

#### तथा च ।

10 पति कदात्रिचमसः खाते पातालतोपि जलमिति ।
दैवमित्तन्त्यं कारणबलवाचनु पुरुषकारोपि ॥ २९ ॥
अभिमतसिद्धिरदेश्या भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण ।
दैवमिति यदिष कथयसि पुरुषगुणः सोप्यदृष्टाख्यः ॥ ३०॥
भयमतुलं गुरुलोकात्तृणमिव तुलयन्ति साधु साहसिकाः ।

गणानद्धतमेनचिति चिति खुदाराणाम् ॥ ३९ ॥
केदास्याङ्गमदत्त्वा खुखमेव खुखानि नेह लभ्यन्ते ।
मधुभिन्मथनायस्तैराश्चिष्यित बाहुभिर्लक्ष्मीम् ॥ ३२ ॥
तस्य कथं न चला स्यात्पत्ती विष्णोर्नृसिंहकस्यापि ।
मासांश्चतुरो निद्रां यः सेवति जलगतः सततम् ॥ ३३ ॥

दुरिधगमः परभागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम् ।
जयति तुलामिधिक्डो भास्त्रानिह जलदपटलानि ॥ ३४ ॥

तत्कथ्यतामस्माकं कश्चिद्धनोपायो विवरप्रवेदाशाकिनीसाधनरम-शानसेवनमहामांसविक्रयसाधकवर्तिप्रभृतीनामेकतम इति । अद्भुतश-क्तिर्भवाञ्भूयते । वयमप्यतिसाहसिकाः । उक्तं च ।

25 महान्त एव महतामर्थ साधिवतुं क्षमाः । ऋते समुद्रादन्यः को विभाति वडवानलम् ॥ २५ ॥

भैरवानन्दोपि तेषां सिद्धचर्थं बहूपायं सिद्धिवर्तिचतुष्टयं कृत्वार्पय-त् । आह च । गम्यतां हिमानयदिशि । तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्तिः पतिप्यति तत्र निधानं प्राप्स्यथासंदिग्धम् । तत्र स्थानं खनित्वा निर्धि गृहीत्वा व्याषुटचताम् । तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य हस्ताइर्ति-निपपात | अथासी यावत्तं प्रदेशं खनित तावत्ताम्रमयी भूमिः | तत- 5 स्तेनाभिहितम् । अहो गृह्यतां स्वेच्छया ताम्रम् । अन्ये प्रोत्युः । भो मृढ किमनेन क्रियते । तत्प्रभूतमि दारिद्यं न नाशयित । तदुत्तिष्ठा-प्रतो गच्छामः । सोब्रवीत् । यान्तु भवन्तो नाहमपे यास्यामि । एव-मभिधाय ताम्रं यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः । ते त्रयोप्यमे प्रस्थिताः । अथ किंचिन्मालं गतस्यामेसरस्य वर्तिर्निपपात । सोपि याव- 10 त्खिनतुमार भ्यस्तावद्रुप्यमयी क्षितिः । ततः प्रहर्षितः पाह । यद्गी गृह्यतां यथेच्छया रूप्यम् । नाये गन्तव्यम् । तावृचतुः । मोः पृष्ठतस्ता-न्नमयी भूमिरमतो रूप्यमयी | तच्चनमये सुवर्णमयी भविष्यति | तद-नेन प्रभूतेनापि दारिद्यनाशो न भवति । तदावामघे यास्यावः । एव-मुक्ता द्वावय्यमे प्रस्थितौ | सोपि स्वज्ञक्त्या रूप्यमादाय निवृत्तः | 15 तयोरिप गच्छतोरेकस्यामे वार्तः पपात । सोपि प्रदृष्टो यावत्खनित तावत्ख्ववर्णभूमिं दृष्ट्वा द्वितीयं प्राह । भो गृह्यतां स्वेच्छया खवर्णम् । सुवर्णादन्यन किंचिदुत्तमं भविष्यति । स गाह । मृढ न किंचिद्वेत्सि । प्राक्ताम्नं ततो रूप्यं ततः स्रवर्णे तचूनमतः परं रत्नानि भविष्यन्ति वेषामेकतमेनापि दारिद्यानाशो भवति । तदुन्तिष्ठाग्रे गच्छावः । किम- 20 नेन भारभृतेनापि प्रभूतेन । स आह । गच्छतु भवान् । अहमत्र स्थित-स्त्वां प्रतिपालियप्यामि । तथानुष्ठिते सोपि गच्छन्नेकाकी मीष्मार्क-प्रतापसंतप्ततनुः पिपासाकुलितः सिद्धिमार्गच्युत इतथेतथ बभ्राम l अथ भ्राम्यनस्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिरष्ठावितगात्रं भ्रमचक्रमस्तकम-पदयत् । ततो द्रुततरं गत्वा तमवीचत् । भीः को भवान् । किमेवं चक्रेण 25 भ्रमता शिरिस तिष्ठसि । तत्कथय में यदि कुत्रचिज्जलमस्ति । एवं तस्य प्रवदतस्तचक्रं तत्क्षणात्तस्य शिरसो ब्राह्मणमस्तके चटितम् । स आह | भद्र किमेतन् | स आह | यन्ममाप्येवमेवैतच्छिरसि चटितम् |

तत्कथय कदैतदुत्तरिष्यति । महती मे वेदना वर्तते । सं आह । यदा त्वमिव कश्चिद्भतसिद्धिवर्तिरेवमागत्य त्वामालापयिष्यति तदा तस्य मस्तके चटिष्यति । स आह । कियान्कालस्तवैवं स्थितस्य । स आह । सांप्रतं को राजा धरणीतले । स आह् । वीणावत्सराजः । स आह् । अहं उ तावत्कालसंख्यां न जानामि । परं यदा रामो राजासीत्तदाहं दारि-ब्रोपहतः सिद्धिवर्तिमादायानेन पथा समायातः । ततो मयान्यो नरो मस्तक धृतचक्रो दृष्टः पृष्टश्च । ततथैतज्जातम् । स आह । भद्र कथं तवैवं स्थितस्य भोजनजलप्राप्तिरासीत् । स आह । भद्र धनदेन निधानहरणभयात्सिद्धानामेतद्भयं दर्शितम् । तेन कश्चिदपि नाग-10 च्छति । यदि कश्चिढायाति स क्षुत्पिपासानिद्रारहितो जरामरणव-र्जितः केवलमेवं वेदनामनुभवतीति | तदाज्ञापय मां मुक्तोस्मि | सांप्रतं स्वगृहं यास्यामि । इत्युक्ता गतः । अथ तस्मिश्चिरयति स द्धवर्णसिद्धिस्तस्यान्वेषणपरस्तत्पदपङ्क्षचा यावित्किचिद्दनान्तरमागच्छ-ति तावद्रधिरप्रावितदारीरस्तीक्ष्णचक्रेण मस्तके भ्रमता सर्वेदनः क-15 णजुपविष्टस्तिञ्जति । ततः समीपर्वातेना भूत्वा सवाष्पं पृष्टः । भद्र किमेतत् । स आह । विधिनियोगः । स आह । कथं तत् । कथय कारणमेतस्य । सोपि तेन पृष्टः सर्व चक्रवृत्तान्तमकथयत् । तच्छु-त्वासी तं विगईयचिदमाह | भो निषिद्धस्त्वं मयानेकशो न शुणोषि मे वाक्यम् । तर्त्कि क्रियते । विद्यात्रानिप कुलीनोपि बुद्धिरहितः । 20 अथवा साध्विदमुच्यते ।

वरं बुद्धिने सा विद्या त्रिद्याया बुद्धिरुत्तमा | बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः || ३६ || चक्रधर आह | कथमेतत् | सुवर्णसिद्धिराह |

### कथा ४.

25 करिंमिश्विदिधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परं मिल्रभावमुपगता वसन्ति स्म । तेषां लयः शास्त्रपारं गताः परंतु बुद्धिरहिताः । एकस्तृ

बुद्धिमान्केवर्तं शास्त्रपराङ्गुखः | अथ तैः कदाचिन्मित्रैर्मन्त्रितम् । को गुणो विद्याया येन देशान्तरं गस्वा भूपतीन्परितोष्यार्थोपार्जना न क्रियते । तत्पूर्वदेशं गच्छामः । तथानुष्ठिते किंचिन्मार्गं गस्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह । अहो अस्माकमेकश्रुर्यो मूदः केवरुं बुद्धिमान् । न च राजप्रतिपहो बुद्ध्या रुभ्यते विद्यां विना । तज्ञास्मै स्वोपार्जितं उ दास्यामि । तद्रच्छतु गृहम् । ततो द्वितीयेनाभिहितम् । भोः छबुद्धे गच्छ त्यं स्वगृहे यतस्ते विद्या नास्ति । ततस्तृतीयेनाभिहितम् । अहो न युज्यत एवं कर्त्तु यतो वयं बाल्यास्प्रभृत्येकत्र क्रीदिताः । तदाग-च्छतु महानुभावोस्मदुपार्जितवित्तस्य संविभागी भविष्यतीति। उक्तं च ।

किं तया क्रियते रुक्ष्म्या या वधूरिव केवरा | या न वेदयेव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते | | ३७ | |

तथा च |

अयं निजः परो वेति गणना रुघुचेतसाम् । उदारचरितानां च वद्यपेव कुटुम्बकम् ॥ ३८ ॥

तदागच्छत्वेषोपीति । तथानुष्ठिते तैर्मार्गाश्रितेरटव्यां मृतसिंहस्या- 15 स्थीनि दृष्टानि । तत्रश्रेकेनामिहितम् । यदहो विद्याप्रत्ययः क्रियते । किंचिदेतत्सत्त्वं मृतं तिष्ठति । तद्विद्याप्रमावेन जीवसहितं कुर्मः । अहमस्थिसंचयं करोमि । तत्रश्रेकेनौत्खक्यादस्थिसंचयः कृतः । द्वितीयेन चर्ममांसरुधिरं संयोजितम् । तृतीयोपि यावज्जीवं संचार-यित तावत्खबुद्धिना निषिद्धः । भोस्तिष्ठतु भवान् । एष सिंहो निष्पा- 20 द्यते । यद्येनं सजीवं करिष्यसि ततः सर्वानपि व्यापादिषष्यति । इति तेनाभिहितः स आह । धिङ्मूर्खं नाहं विद्याया विफलतां करोमि । तत्रस्तेनाभिहितम् । तर्हि प्रतिक्षस्य क्षणं यावदहं वृक्षमारोहामि । तथा-नुष्ठिते यावत्सजीवः कृतस्तावत्ते त्रयोपि सिंहेनोत्थाय व्यापादिताः । स च पुनर्वृक्षादवतीर्य गृहे गतः । अतोहं ब्रवीमि ।

वरं बुद्धिनं सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा । बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥ ३९ ॥ .,

अतः परमुक्तं च ।
अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचारविवर्जिताः ।
सर्वे ते हास्यतां यान्ति यया ते मूर्खपण्डिताः ।। ४० ॥
वक्षधर आह । कथमेतत् । सोब्रवीत् ।

### कथा ५.

किस्मिश्विद्धिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परं मित्रस्वमापद्मा वसनित स्म | बालमावे तेषां मितरजायत | मो देशान्तरं गत्वा विद्याया
उपार्जनं क्रियते | अथान्यिस्मिन्दिवसे ब्राह्मणाः परस्परं निश्वं कृत्या
विद्योपार्जनार्थं कन्यकुष्णे गताः | तत्र च विद्यामठे गत्वा पर्वाकः |
10 एवं ब्राह्मशाब्दानि यावदेकचित्ततया विद्याकुशलास्ते सर्वे संजाताः |
ततस्तैश्रतुंभिर्मितित्वोक्तम् | वयं सर्वविद्यापारे गताः | तदुपाध्यायमुत्कलापथित्वा स्वरेशे गच्छामः | तथैव क्रियतामित्युक्ता ब्राह्मणा
उपाध्यायमुत्कलापथित्वानुत्रां लब्ध्वा पुस्तकानि नीत्वा प्रचिताः |
यावित्किचिनमार्गं यान्ति तावह्रौ पन्थानौ समायातौ | उपविष्टाः सर्वे |
15 तत्रेकः प्रोवात्र | केन मार्गेण गच्छामः | एतस्मिन्समये तस्मिन्यक्ते
कश्चिद्दणिक्पुत्रो मृतः | तस्य दाहार्थे महाजनो गतोभूत् | ततश्तुर्णा
मन्यादेकेन पुस्तकमवलोकितम् | महाजनो येन गतः स पन्या इति
तन्महाजनमार्गेण गच्छामः | अथ ते पण्डिता यावन्महाजनमेलापकेन
सह यान्ति तावद्वासमः कश्चित्तव श्मशाने दृष्टः | अथ द्वितीयेन पुस्त20 कमुद्धाटचावलोकितम् |

आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्मिक्षे श्रह्मसंकटे | राजद्वारे रमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः || ४१ ||

तदहो अयमस्मदीयो बान्धवः | ततः कश्चित्तस्य मीवायां लगति | कोपि पादौ प्रक्षालयित | अय यावहिद्यामवलोकनं ते पण्डिताः कुर्व-25 न्ति तावत्कश्चिदुष्ट्रो दृष्टः | तैश्चोक्तम् | एतत्किम् | तावनृतीयेन पुस्त-कमुद्राटचोक्तम् | धर्मस्य त्वरिता गतिः | एष धर्मस्तावत् | चतुर्ये-

नोक्तम् । इष्टं धर्मेण योजयेत् । अय तैश्व रासम उष्ट्रपीयायां वदः । केनचिद्रजकस्यामे कथितम् । यावद्रजकस्तेषां मूर्खपिण्डतानां प्रहारक-रणाय समायातस्तावने प्रनष्टाः । यावदमे किंचित्स्तोकं मार्गे यान्ति तावत्काचिद्यद्यासादिता । तक्तस्या जलमध्ये पलादापन्नमायातं दृष्ट्वा पण्डितेनैकेनोक्तम् । आगमिष्यति यत्पन्नं तदस्मांस्तारियष्यति । एत- उत्कथित्वा तत्पन्नस्योपिर पतितो यावन्नद्या नीयते तावक्तं नीयमान-मवलोक्यान्येन पण्डितेन केद्यान्तं गृहीत्योक्तम् ।

सर्वनाद्यो समुत्पन्ने अर्थ त्यजित पण्डिनः । अर्थेन कुरुते कार्य सर्वनाद्यो हि दुःसहः ॥ ४२ ॥

इत्युक्ता तस्य शिरश्छेदो विदितः । अय तैथ पश्चाद्रत्वा कथि- 10 द्राम. आसादितः । तेपि पामीणैर्निमन्त्रिताः पृथक्षृथ्यगृहेषु नीताः । तत् एकस्य स्त्रिका वृतखण्डसंयुक्ता भोजने दत्ता । तते विचिन्त्य पण्डितेनोक्तम् । यद्द्रिस्त्री विनश्यति । एवमुक्ता भोजनं परित्यज्य गतः । तथा द्वितीयस्य मण्डका दत्ताः । तेनाप्युक्तम् । अतिविस्तर-विस्तीणै न तद्रवेद्दिरायुषम् । स च भोजनं त्यत्का गतः । अथ तृती- 15 यस्य विद्याभोजनं दत्तम् । तल्लापि पण्डितेनोक्तम् । छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति । एवं तेपि लयः पण्डिताः क्षुत्कामकण्या लोकेहिस्य-मानास्ततः स्थानात्स्वदेशं गताः । अथ सुवर्णसिद्धिराह । यत्त्वं लोक-व्यवहारमजानन्मया वार्यमाणोपि न स्थितस्तत ईदृशीमवस्थामुपगतः । अतोहं ब्रवीमि ।

अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचारविवर्णिताः | सर्वे ते हास्यतां यान्ति यथा ते मूर्खपण्डिताः || ४३ ||

तच्छुत्वा चक्रधर आह | अहो अकारणमेतत् | बहुबुद्धयोपि विन-इयन्ति दुष्टदैवेन नाशिताः | स्वल्पबुद्धयोप्येकस्मिन्कुले नन्दन्ति संततम् | उक्तं च |

भरिसतं तिष्ठति दैवरिक्षतं सुरिक्षतं दैवहतं विनरुयति । जीवत्यनायोपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोपि गृहे न जीवति ॥४४॥

25

तथा च

श्चातबुद्धिः कृतोस्नामः सलम्बश्च सहस्रभीः ।

एकबुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमले जले ॥ ४९ ॥
स्वर्णसिद्धिराह । कथमेतन् । स आह ।

# कथा ६.

कस्मिश्चिज्जलाशये शतबुद्धिः सहस्रबुद्धिश्व है । मस्स्यौ निवसतः । अय तयोरेक बुद्धिर्माम मण्डूको मिल्रतां गतः । एवं ते ल्रयोपि जलतीरे कंचित्कालं वेलायां सुभाषितगोष्ठी स्वसमुभूय भूयोपि सिल्लें प्रविश्वान्ति । अय कदाचित्तेषां गोष्ठीगतानां जालहस्तधीवराः प्रभूतैर्मस्यै-10 व्यापादितैर्मस्तके विधृतैरस्तमनवेलायां तस्मिञ्जलाशये समायाताः । ततः सिल्लाशयं दृष्ट्वा मिथः प्रोत्तुः । अहो बहुमत्स्योयं हृदो हृदयते स्वल्पसिल्लेश्व । तत्यभातेलागिष्यामः । एवमुक्ता स्त्रगृहं गताः । मत्स्याश्च विषण्णवदना मिथो मन्त्रं चक्तः । ततो मण्डूक आह । भोः शतबुद्धे श्रुतं धीवरोक्तं भवद्भश्याम् । तत्किमल युज्यते कर्तु पला-15 यनमवष्टम्भं वा । यत्कर्तु युक्तं भवति तदादिदयतामद्य । तच्छुत्वा सहस्रबुद्धिः प्रहस्य प्राह । भोः पुल मा भैषीर्यतो वचनस्मरणमाला-देव भयं न कार्यम् । न भेतन्य्यम् । उक्तं च ।

सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् । अभिपाया न सिध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत् ॥ ४६ ॥ ं

तत्तावत्तेषामागमनमि न संपत्स्यते | भविष्यति वा तर्हि त्वां बुद्धिप्रभावेनात्मसिहतं रक्षयिष्यामि यतोनेकां सिललगितचर्यामहं जानामि | तदाकर्ण्य दातबुद्धिराह | भो युक्तमुक्तं भवता | सहस्र-बुद्धिरेव भवान् | अथवा साध्विदमुच्यते |

> बुद्धेर्बुद्धिमतां लोके नास्त्यगम्यं हि किंचन । बुद्धचा यतो हता नन्दाभाणक्येनासिपाणयः ॥ ४७ ॥

तथा च ।

न यत्नास्ति गतिर्वायो रहमीनां च विवस्वतः | तत्नापि प्रविद्यात्याञ्च बुद्धिर्बुद्धिमतां सदा || ४८ ||

ततो वचनश्रवणमात्नादिपि पितृपर्यायागतं जन्मस्थानं त्यक्तुं न शक्यते । उक्तं च ।

> न तत्स्वर्गेपि सौख्यं स्याहिव्यस्पर्शनशोभने । कुस्थानेपि भवेत्पुंसां जन्मनो यत्न संभवः ॥ ४९॥

तन्न कदाचिदिप गन्तन्यम् । अहं त्वां छबुदिप्रभावेन रक्षाय्-व्यामि । मण्डूक आह । भन्नी मम तावदेकैव बुद्धिः पलायनपरा । तदहमन्यं जलाश्यमधैव सभार्यो यास्यामि । एवमुक्का स मण्डूको 10 रात्रावेवान्यजलाश्यं गतः । धीवरैरिप प्रभात आगत्य जवन्यमध्य-मोत्तमजलचरा मस्त्यकूर्ममण्डूककर्कटादयो गृहीताः । ताविप शत-बुदिसहस्रबुद्धी सभार्यी पलायमानी चिरमात्मानं गतिवशेषिवज्ञाने रक्षन्तौ जाले पतितौ व्यापादितौ च । अथापराइसमये प्रहष्टास्ते धीवराः स्वगृहं प्रति प्रस्थिताः । गुरुत्वाधैकेन शतबुद्धिः स्कन्धे कृतः । 13 सहस्रबुद्धिः प्रलम्बमानो नीयते । ततथ वापीकण्डोपगतेन मण्डूकेन तौ तथा नीयमानौ रुष्टामिहिता स्वपत्नी । प्रिये पर्य पर्य ।

> शतबुद्धिः कृतोत्रामो लम्बते च सहस्रधीः । एकबुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमले जले ॥ ५०॥

अतोहं ब्रवीमि | नैकान्ते बुद्धिरिप प्रमाणम् | द्ववर्णसिद्धिराह | 20 यद्यप्येतदस्ति तथापि मित्रवचनमनुक्कङ्कनीयम् | परं किं क्रियते | निवारितोपि मया न स्थितोतिलील्याद्दियाहंकाराच | अथवा साध्वि-दमुच्यते |

> साधु मातुल गीतेन मया गोक्तोपि न स्थितः । अपूर्वीयं मणिर्वेदः संप्राप्तं गीतलक्षणम् ॥ ५९ ॥

चक्रधर आह | कथमेतत् | सोबबीत् |

### कथा ७.

किस्मिश्चिदिषष्टान उद्धतो नाम गर्दभः प्रतिवसित स्म । स सदैव रजकगृहे कर्म कृत्वा रात्री स्वेच्छ्या पर्यटित । ततः प्रत्यूषे बन्धनम-यास्त्वयमेव रजकगृहमायाति । रजकोपि ततस्तं बन्धनेन नियुनक्ति । 5 अय तस्य रात्री पर्यटतः क्षेत्राणि कदानिच्छ्गालेन सह मेत्री संजाता । स च पीवरत्वाङ्गतिभङ्गं कृत्वा कर्कटिकाक्षेत्रे शृगालसिहतः प्रविद्याति । एवं ती यहच्छ्या चिभेटिकामक्षणं कृत्वा प्रत्यहं प्रत्यूषे स्वस्थानं व्रजतः । अय कदाचित्तेन मदोद्धतेन रासभेन क्षेत्रमध्यस्थितेन शृगा-लोभिहितः । भो भगिनीद्धत पद्य पद्य । अतीव निर्मला रजनी । 10 तदहं गीतं करिष्यामि । तत्कथय कतमेन रागेण करोमि । स आह । माम किमनेन वृथार्यप्रचालनेन यतश्रीरकर्मप्रवृत्तावावां निभृतैश्व चौरजारैरत्न स्थातव्यम् । उक्तं च ।

> काशी विवर्जयेचीर्यं निद्रालुश्च स चौरिकाम् । जिह्नालौल्यं रुजाक्नान्तो जीवितं योत्र वाञ्छति ॥ ५२॥

अपरं त्वदीयं गीतं न मधुरस्वरम् | श्रद्धशब्दानुकारं दूरादिप भूयते | तदल्ल क्षेत्रे रक्षापुरुषाः द्धप्ताः सन्ति | त उत्थाय वधं बन्धं वा करिष्यन्ति | तद्रक्षय तावदमृतमयीश्विमेटीः | मा त्वमव्यापारपरो भव | तच्छुत्वा रासम आह | भो न त्वं वेत्सि गीतरसं वनाभयत्वात् | तेनैतद्भवीषि | उक्तं च |

20 शरज्ज्येत्साहते दूरं तमसि प्रियसंनिधी | भन्यानां जायते कर्णे गीतझंकारजा छुधा || ५३ ||

शृगाल आह | माम अस्त्येतत्परं न वेस्ति त्यं गीतम् | केवल-मुचदित | तिर्कि तेन स्वार्थभ्रंशकेन | रासम आह | धिग्धिङ्मूर्खे किमहं न जानामि गीतम् | तद्यथा तस्य भेदाञ्छृणु |

25 सप्त स्वरास्त्रयो प्रामा मूर्छनाधैकविद्यातिः । तानास्त्वेकोनपञ्चाद्यादित्येतत्स्वरमण्डलम् ॥ ५४ ॥

स्थानत्रयं यतीनां च षडास्यानि रसा नव ।

रागाः षड्विंदातिर्भावाश्वत्वारिंदात्ततः स्मृताः ॥ ५५ ॥

पञ्चाद्यीत्यधिकं ह्येतद्रीताङ्गानां द्यातं स्मृतम् ।

स्वयमेव पुरा प्रोक्तं भरतेन श्रुतेः परम् ॥ ५६ ॥

नान्यद्गीतालियं लोके देवानामि दृदयते ।

द्युष्कस्वायुस्वराह्नादाच्यक्षं जमाह रावणः ॥ ५७ ॥

तत्क्यं भिगिनीस्नत मामनिभिन्नं वदिवारयि । यागाल आह । माम यसेवं तदहं तावहृतेर्हारिस्यतः क्षेत्रपमवलोकयािम । त्वं पुनः स्वेच्छया गीतं कुरु । तथानुष्ठिते रासभरटनमाकर्ण्यं क्षेत्रपः क्रोधाह-न्तान्धर्षयन्त्रधावितः । यावद्रासभो दृष्टस्तावङ्गकुटप्रहारैस्तया हतो 10 यथा प्रतादितो भूपृष्ठे पतितः । तत्थ सच्छिद्रोलूखले बद्धा गतो भूयोपि प्रस्नप्तः । रासभोपि स्वजातिस्वभावाद्गतवेदनः क्षणेनाभ्यु-त्थितः । उक्तं च ।

ततस्तमेवोळूखलमादाय वृतिं चूर्णयित्वा पलायितुमारन्धः । अला-न्तरे शृगालोपि दूरादेव तं दृष्ट्वा सस्मितमाह ।

> साधु मानुल गीतेन मया प्रोक्तोपि न स्थितः अपूर्वीयं मणिर्वेदः संप्राप्तं गीतलक्षणम् ॥ ५९ ॥

तज्ञवानिप मया वार्यमाणीिप न स्थितः । तच्छुत्वा चक्रधर आह । 20 भो मित्र सत्यमेतत् । अथवा साध्विदमुच्यते ।

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तं न करोति यः । स एव निधनं याति यया मन्यरकौलिकः ॥ ६०॥ स्ववर्णसिद्धिराह । कथमेतत् । सोब्रवीत् ।

कथा ८,

25

कदाचित्पटकर्माणि कुर्वतः सर्वपटकर्मकाष्टानि भन्नानि । ततः स कुटा-रमादाय वने काष्टार्थे गतः । स च समुद्रतटं यावद्भमन्त्रयातः । ततश्च तत्र शिशापापादपस्तेन दृष्टः | ततिश्चिन्तितवान् | महानयं वृक्षो दृइयते | तदनेन कर्तितेन प्रभूतानि पटकरणकृत्यानि भविष्यन्ति । इत्यवधार्य 5 तस्योपरि कुटारमुस्क्षिप्तवान् । अथ तस्र वृक्षे कश्चिद्यन्तरः समाश्रित आसीत् । अथ तेनाभिहितम् । भो मदाश्रयोयं पादपः सर्वथा रक्ष-णीयो यतोहमत्र महासौख्येन तिष्ठामि समुद्रकक्षोलस्पर्शनाच्छीतवा-युनाप्यायितः । कौलिक आह । भोः किमहं करोमि दारुसाममीं विना में कुटुम्बं बुमुक्षया पीद्यते । तस्मादन्यत्र दीघ्रं गम्यताम् । 10 अहमेनं कर्तयिष्यामि । व्यन्तर आह । भोस्तुष्टस्तवाहम् । तत्पार्थ्यता-मभीष्टं किंचित् । रहीनं पादपमिति । कौिलिक आह । यद्येवं तदहं स्वगृहं गत्वा स्विमित्रं स्वभार्यी च पृष्ट्वागिमध्यामि । ततस्त्वया देयम् । अथ तथेति प्रतिज्ञाते व्यन्तरेण सं कौलिकः प्रदृष्टः स्वगृहं प्रति निवृत्तः । यावद्ये गच्छति तावद्वामप्रवेशे निजद्धहृदं नापितमपृश्यत् । 15 ततस्तस्य व्यन्तरवाक्यं निवेदयामास । यदहो मिल्र मम कश्चिह्रच-न्तरः सिद्धः । तत्कथय किं प्रार्थयामि । अहं त्वां प्रष्टुमागतः । नापित आह । भद्र यद्येवं तद्राज्यं प्रार्थय येन त्वं राजा भवस्यहं त्वनमन्त्री । हावपीह द्वालमनुभूय परलोकद्वालमनुभवावः । उक्तं च ।

राजा व्ययपरो नित्यमिह कीर्तिमवाप्य च | 20 तत्रभावात्पृनः स्वर्गे स्पर्धते त्रिदशैः सह || ६९ ||

कौलिक आह | अस्त्येतत्परं तथापि गृहिणीं पृच्छामि | स आह | भद्र शास्त्रविरुद्धमेतद्यस्त्रिया सह मन्त्रो यतस्ताः स्वल्प-मतयो भवन्ति । उक्तं च ।

भोजनाच्छादने दबादृतुकाले च संगमम् ।

25 भूषणाद्यं च नारीणां न ताभिर्मन्त्रयेस्म्वधीः ॥ ६२॥

यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्र प्रशासिता ।

राजचिर्मूलतां याति तहुदं भागवोन्नवीत् ॥ ६३॥

तावत्स्यात्ख्रप्रसन्नास्यस्तावहुरुजने रतः |
पुरुषो योषितां यावन्न शृणोति वचो रहः || ६४ ||
एताः स्वार्थपरा नार्यः केवलं स्वद्यखे रताः |
न तासां वक्षमः कोपि स्रुतोपि स्वद्यखं विना || ६५ ||

कौलिक आह | तथापि प्रष्टव्या सा मया यतः पतित्रता सा | 5 अपरं तामपृष्ट्राहं न किंचित्करोमि | एवं तमिभधाय सत्वरं गत्वा तामुवाच | प्रिये अद्यास्माकं किश्वहचन्तरः सिद्धः | स वाञ्छितं प्रयच्छित | तदहं त्वां प्रष्टुमागतः | तत्कथय किं प्रार्थयामि | एष तावन्मम मित्रो नापितो वहत्येवं यहाज्यं प्रार्थय | साह | आर्थपुत्र का मितर्नापितानाम् | तज्ञ कार्थ तहचः | उक्तं च |

चारणैर्वन्दिभिर्नीचैर्नापितैर्वालकैरपि । न मन्त्रं मतिमान्कुर्यात्सार्ध भिक्षुभिरेव च ॥ ६६॥

अपरं महती क्षेत्रापरंपरेषा राज्यस्थितिः संधिविमहयानासनसं-अयद्वैधीमावादिभिः कदाचित्पुरुषस्य द्वखं न प्रयच्छतीति । यतः ।

यदैव राज्ये क्रियतेभिलापस्तदैव याति व्यसनेषु बुद्धिः ॥ 15 घटा नृपाणामभिषेककाले सहाम्भसैवापदमुद्गिरन्ति ॥६७॥

तथाच |

रामप्रव्रजनं वने निवसनं पाण्डोः स्वतानां वने |
वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राज्यात्परिभंशानम् |
सौदासं तदवस्यमर्जुनवधं संचिन्त्य लङ्केश्वरं | 20
दृष्ट्वा राज्यकृते विखम्बनगतं तस्माच तहाञ्खयेत् || ६८ ||
यदर्थं भ्रातरः पुत्रा अपि वाञ्छन्ति ये निजाः |
वधं राज्यकृते राज्ञां तहाज्यं दूरतस्त्यजेत् || ६९ ||

कौतिक आह | सत्यमुक्तं भवत्या | तत्कथय किं प्रार्थयामि | साह | त्वं तीवदेकं पटं नित्यमेव निष्पादयसि | तेन सर्वा व्ययशुद्धिः 25 संप्राते, | इदानीं स्कमात्मनोन्यद्वाहृयुगलं हितीयं शिरश्र प्रार्थय येन

पटइयं संपादयसि पुरतः पृष्ठतश्च | एकस्य मूल्येन गृहे यथापूर्व व्ययः शुप्यित द्वितीयस्य मृल्येन विशेषकृत्यानि क्रियन्ते | एवं सौख्येन स्वजातिमध्ये आध्यमानस्य कालो यास्यति | लोकह्यस्यो-पार्जना भविष्यति | सोपि तदाकण्यं प्रहष्टः प्राह | साधु पतिव्रते साधु । उ युक्तमुक्तं भवत्या | तदेवं करिष्यामि | एव मे निश्चयः | ततोसी गत्वा व्यन्तरं प्रार्थयामास | मो यदि मयेप्सितं प्रयच्छित तहेहि मे द्वितीयं बाहुयुगलं शिरश्च | एवमभिहिते तत्क्षणादेव द्विशिराश्चवुर्वाहृश्च संजातः | ततो हृष्टमना यावहृहमागच्छित तावल्लोकै राक्षसीय-मिति मन्यमानैर्ठकुटपाषाणप्रहारैस्ता हितो मृतश्च | अतोहं ब्रवीमि |

10 यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मिल्रोक्तं न करोति यः ।
स एव निधनं याति यथा मन्थरकौतिकः ॥ ७० ॥
चक्रधर आह । भोः सत्यमेतत् । सर्वोपि जनोश्रद्धेयामाञ्चापिञ्चाचिकां प्राप्य हास्यपदवीं याति । अथवा साध्विदमुच्यते केनापि ।
अनागतवर्ती चिन्तामसंभाव्यां करोति यः ।

स एव पाण्डुरः शेते सोमशर्मिपता यथा ॥ ७१॥

स एव पाण्डुरः शेते सोमशर्मिपता यथा ॥ ७९॥ स्वर्गासिक्रिराह । कथमेतन् । सोन्नवीत् ।

### कथा ९.

कस्मिश्चित्तगरे कश्चित्स्वभावकृपणो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसित सम | तस्य भिक्षार्जितैः सन्तुभिर्मुक्तोर्वरितैर्घटः परिपूरितः | तं च घटं नाग
20 दन्तेवलम्ब्य तस्याधस्तात्खट्टां निधाय सत्तमेकदृष्टचा तमवलोकयित | अय कदाचिद्रात्रौ द्वप्रश्चिन्तयामास यत्परिपूर्णोयं घटस्तावत्सक्तुभिर्वर्तते | तद्यदि दुर्भिक्षं भवित तद्देन रूपकाणां द्यतमुत्पद्यते | ततस्तेन मयाजाद्ययं प्रहीतव्यम् | ततः षण्मासिकप्रसववद्यात्ताभ्यां यूयं भिवष्यति | ततोजाभिः प्रभूता गा प्रहीष्यामि गोभिर्मिहिषीभि
25 वेडवाः | यडवाप्रसवतः प्रभूता अश्वा भविष्यन्ति | तेषां विक्रयात्प्रभूतं द्ववर्णे भविष्यति | द्ववर्णेन चतुःद्वालं गृहं संपद्यते | ततः काश्वद्वाद्वाणो

मम गृहमागत्य प्राप्तवरां रूपाढचां कन्यां दास्यित । तत्सकाञ्चात्पुत्रों मे भिविष्यित । तस्याहं सोमञ्जेति नाम करिष्यामि । तत्तिसमञ्चा- नुचलनयोग्ये संजातेहं पुस्तकं गृहीत्वाश्वञ्चालायाः पृष्ठदेशः उपविष्ट- स्तद्वधारियिष्यामि । अल्लान्तरे सोमञ्जामां मां हुष्ट्वा जनन्युत्सङ्गाञ्चा- नुप्रचलनपरोश्वखुरासचवर्ती मत्समीपमागिम्प्यति । ततोहं ब्राह्मणीं ठ कोपाविष्टोभिधास्यामि । गृहाण तावद्वालकम् । सापि गृहकर्मव्यप्रत- यासमङ्गचनं न श्रोष्यति । ततोहं समुत्थाय तां पादप्रहारेण ताखिय- ष्यामि । एवं तेन ध्यानस्थितेन तथैव पादप्रहारो दत्तो यथा स घटो भमः । सक्तुभिः पाण्डुरतां गतः । अतोहं ब्रवीमि ।

अनागतवर्ती चिन्तामसंभाव्यां करोति यः । स एव पाण्डुरः शेते सोमशर्मिपता यथा ॥ ७२ ॥

द्धवर्णसिद्धिराह । एवमेतत् । कस्ते दोषो यतः सर्वोपि लोमेन विड-म्बितो बाध्यते । उक्तं च ।

यो ठील्यात्कुर्तते कर्म नैवोदर्कमवेक्षते ! विडम्बनामवाप्रोति स यथा चन्द्रभूपतिः ॥ ७३ ॥ 13 चक्रधर आह कथमेतत् । स आह ।

## कथा १०.

अस्ति करिंमश्रिक्षगरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसित स्म । तस्य पुत्रा वानरक्षीद्धारता वानरयूथं नित्यमेवानेकभोजनभक्षादिभिः पुष्टिं नयन्ति स्म । अथ वानरयूथाधिपो यः स औद्यानसबाईस्पत्यचाण- 20 क्यमतिवत्तदनुष्ठाता च तान्सर्वानप्यध्यापयित स्म । अथ तस्मिन्राज-गृहे लघुकुमारवाहनयोग्यं मेषयूथमस्ति । तन्मध्यादेको जिह्नाली-ल्यादहर्निद्यां निःदाङ्कं महानसे प्रविदय यत्पदयित तत्सर्व भक्षयित । ते च स्रपकारा यत्कित्रित्काष्टं मृन्मयं भाजनं कांस्यपात्रं ताम्रपात्रं वा पदयन्ति तेनात्रु ताद्धयन्ति । सोपि वानरयूथपस्तदृष्ट्या व्यचिन्त- 25 यत् । अहो मेक्स्स्मकारकलहोयं वानराणां क्षयाय भविष्यति यतो-

सस्वादलम्पटीयं मेशो महाकोपाश्च स्रपकारा यथासस्वस्तुना प्रह-रिन्त । तथादि वस्तुनोभावास्कदाचिदुल्मुकेन ताडियष्यन्ति तदूर्ण-प्रनुरीयं मेषः स्वल्पेनापि विद्वाग प्रज्वलिष्यति । तहस्यमानः पुनर-श्वकुटचां समीपवर्तिन्यां प्रवेक्ष्यति । सापि तृणपाचुर्याज्ज्वालिष्यति । ठतोश्वा विद्वदाधमवाप्स्यन्ति । ज्ञालिहोत्रेण पुनरेतदुक्तम् । यहानर-वसयाश्वानां विद्वदाधरोषः प्रज्ञाम्यति । तसूनमेतेन भाव्यमत्र निश्चयः । एवं निश्चित्य सर्वान्यानरानाहूय रहिस प्रोवाच । यत्

> मेषेण सूपकाराणां कलहो यत्र जायते | स भविष्यत्यसंदिग्धं वानराणां क्षयावहः || ७४ || तस्मात्स्यात्कलहो यत्र गृहे नित्यं विकारणः || तहुई जीवितं वाञ्छन्दुरतः परिवर्जयेत् || ७५ ||

#### तथा च ।

10

20

कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तं च सौहदम् । कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम् ॥ ७६ ॥

15 तच यावत्सर्वेषां संक्षयो भवित तावदेतद्राजगृहं संत्यज्य वनं गच्छामः । अथ तत्तस्य वचनमश्रद्धेयं श्रुत्वा मदोद्धता वानराः प्रहस्य प्रोचुः । भो भवितो वृद्धभावाद्गुद्धिवैकल्यं संजातं येनैतद्भवीषि । उक्तं च ।

वदनं दशनैर्दीनं ठाला स्नवति नित्यशः । न मतिः स्फुरति कापि बाले वृद्धे विशेषतः ॥ ७७ ॥

न वयं स्वर्गसमानोपभोगाच्चानाविधान्मक्ष्यविशेषान्राजपुत्रैः स्वह-स्तदत्तानमृतकल्पान्परित्यज्य तत्राट्यां कषायकटुतिक्तक्षाररूक्षफ-लानि मक्षविष्यामः । तच्छुत्वाशुकलुषां दृष्टिं कृत्वा स प्रोबाच । रे रे मूर्बा यूयमेतस्य सुखस्य परिणामं न जानीय । किं पाकरसास्वा-25 दनप्रायमेतस्त्रुखं परिणामे विषवज्रविष्यति । तद्दं कुलक्षयं स्वयं नावलोकयिष्यामि । सांप्रतं वनं यास्यामि । उक्कं च । मिल्नं व्यसनसंप्राप्तं स्वस्थानं परपीडितम् ।

धन्यास्ते ये न परयन्ति देशमङ्गं कुलक्षयम् ॥ ७८ ॥ एवमिभधाय सर्वीस्तान्परित्यज्य स यूयाधिपोटव्यां गतः । अय तिस्मन्गतेन्यस्मिन्नहिन स मेषो महानसे प्रविष्टो यावत्स्यपकारेण नान्यित्वित्समासादितं तावदर्धज्वितिकाष्टेन ताद्यमानो जाज्वल्य- 5 मानदारीरः शब्दायमानोश्वकुटचां प्रत्यासन्नवित्नयां प्रविष्टः । तल्ल तृणपाचुर्ययुक्तायां क्षितौ तस्य प्रतुवतः सर्वत्नापि विह्नज्वालास्त्रया समुत्थिता यथा केचिद्रश्याः स्पुटितलोचनाः पञ्चत्वं गताः केचिद्रन्धनानि त्रोटयित्वार्धदग्धशरीरा इत्येतथ हेषायमाणा धावमानाः सर्वमिप जनसमूदमाकुलीचकुः । अलान्तरे राजा सविषादः शालि- 10 होलज्ञान्वैद्यानाद्व्य प्रोवाच । भोः प्रोच्यतामेषामश्वानां कश्चिद्दारेप-शमनोपायः । तेपि शास्त्राणि संचिन्त्य प्रोचुः । देव प्रोक्तमत्र विषये भगवता शालिहोत्रेण यत् ।

कपीनां मेदसा दोषो विह्नदाहस्मुद्भवः ।

अश्वानां नादामभ्येति तमः सूर्योदये यथा ॥ ५९॥

तिक्षयतामेति चिकित्सितं द्राग्याव चैतेन दाहदोषेण विनश्यन्ति । सोपि तदाकण्यं समस्तवानरवधमादिष्टवान् । किं बहुना । सर्वेषि ते वानरा विविधायुधलकुटपाषाणादिभिर्व्यापादिता इति । अध सोपि वानरयूथपस्तं पुत्रपौत्रश्चानुद्धतमागिनेयादिसंक्षयं ज्ञात्वा परं विषा-दमुपागतः । स त्यक्ताहारिक्रयो वनाइनं पर्यटित । अचिन्तयच्च । 20 कथमहं तस्य नृपापसदस्यानृणताकृत्येनापकृत्यं करिष्यामि । उक्तं च ।

मर्षयेद्धर्पणां योत्र वंशाजां परनिर्मिताम् ।

भयाद्वा यदि वा कामात्स ज्ञेयः पुरुषाधमः ॥ ८० ॥

अय तेन वृद्धवानरेण कुत्रचित्पिपासाकुठेन भ्रमता पिश्वनीषण्ड-मण्डितं सरः समासादितम् । तद्यावत्स्क्ष्मेक्षिकयावलोकयित तावद्द- 25 नचरमनुष्याणां पदपङ्क्षिप्रवेद्योस्ति न निष्क्षमणम् । ततिश्चिनिततम् । नूनमत्र जलान्ते दुष्टपाहेण भाज्यम् । तत्पद्मिनीनालमादाय दूरस्योपि जलं पिबामि । तथानुष्ठिते तन्मध्याद्राक्षसो निष्क्रस्य रत्नमालाविभू-

षितकण्डस्तमुवाच | भो अस्र यः सिलले प्रवेशं करोति स मे भक्ष्य इति । तन्नास्ति धूर्ततरस्त्वत्समोन्यो यत्पानीयमनेन विधिना पिबसि । ततस्तुष्टोहम् । प्रार्थय इदयवाञ्चितम् । कपिराह । भोः कियती ते भक्षणशक्तिः । स आह । शतसहस्रायुतलक्षाण्यपि जलप्रविष्टानि 5 मक्षयामि | बाह्यतः शृगालोपि मां दूषयति | वानर आह | अस्ति मे भूपितना सहात्यन्तं वैरम् । यद्येनां रत्नमालां मे प्रयच्छिस तत्सपिर-वारमिप तं भूपति वाक्यपञ्चेन लोभियत्वात्र सरिस यथा पविदाति तथा करोमि । सोपि अद्धेयं वचस्तस्य अुत्वा रत्नमालां दत्त्वा प्राह । भो मिल्र यत्समुचितं भवति तत्कर्तव्यमिति । वानरोपि रत्नमालाविभूषि-10 तकण्ठो वृक्षप्रासादेषु परिश्रमञ्ज्ञनैर्वृष्टः पृष्टश्च । मो यूथप भवानियन्तं कालं कुल स्थितः । भवतेदृयलमाला कुल लब्धा या दीमा सूर्यमपि तिरस्करोति । वानरः पाह । अस्ति कुत्रचिदरण्ये गुप्ततरं महत्सरो धनदनिर्मितम् । तत्र सूर्येर्धोदिने रिवशारे यः कश्चिनिमज्जिति स धन-दप्रसादादीदृपत्रमालाविभूषितकण्डो निःसरति । अथ भूभुजा तदा-15 कर्ण्य स वानरः समाहृतः पृष्टश्च । भी यूथाधिप किं सत्यमेतत् । रत्नमालासनाथं सरोस्ति कापि । कपिराह । स्वामिन् एव प्रत्यक्षतया मत्कण्डस्थितया रत्नमालया प्रत्ययस्ते । तद्यदि रत्नमालाप्रयोजनं तन्म-या सह कमिप प्रेषय येन दर्शयामि । तच्छुत्वा नृपतिराह । यद्येवं तदहं सपरिजनः स्वयमेष्यामि येन प्रभूता रत्नमालाः संपद्यन्ते । वानर 20 आह | स्वामिन् एवं क्रियताम् | तथानुष्ठिते भूपतिना सह रत्नमाला-लोमेन सर्वे कलत्रभृत्याः प्रस्थिताः । वानरोपि राज्ञा दोलाधिरूढेन स्वोत्सङ्ग आरोपितः द्वालेन प्रीतपूर्वमानीयते । अथवा साध्विदमुच्यते । तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं यया वित्तान्विता अपि । अकृत्येषु नियोज्यन्ते भ्राम्यन्ते दुर्गमेष्वपि ॥ ८९ ॥

25 तथाच।

इच्छति द्यांनी सहस्रं सहस्री रुक्षमीहते । रुक्षाधिपस्तथा राज्यं राज्यस्थः स्वर्गमीहते ॥ ८२ ॥ जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । जीर्यतश्रक्षुषी श्रोत्रे तृष्णैका तरुणायते ॥ ८३ ॥

अय तत्सरः समासाग्य नानरः प्रत्यूषसमये राजानमुनाच | देन भलाधीदिते सूर्येत्र प्रविष्टानां सिद्धिभैनति | तत्सर्नोपि जन एकदैन प्रविद्यातु | त्वया पुनर्मया सह प्रवेष्टव्यं येन पूर्वदृष्टस्थानमासाग्य प्रभू- 5 तास्ते रत्नमाला दर्शयामि | अथ प्रविष्टास्ते लोकाः सर्वे भक्षिता राक्ष-सेन | अथ तेषु चिरायमाणेषु राजा नानरमाह | भो यूथाधिप किमिति चिरायते मे जनः |तच्छुत्वा नानरः सत्वरं वृक्षमारुद्य राजानमुनाच | भो दुष्टनरपते राक्षसेनान्तः सलिलस्य स्थितेन भक्षितस्ते परिजनः | साधितं मया कुलक्षयजं वैरम् | तद्रम्यताम् | त्वं स्वामीति मत्वा 10 नात्र प्रवेशितः | उक्तं च |

कृते प्रतिकृतिं कुर्यादिसिते प्रतिहिंसितम् । न तत्र दोषं परयामि दुष्टे दुष्टं समाचरेत् ॥ ८४ ॥

तत्त्वया मम कुरुक्षयः कृतो मया पुनस्तंविति । अधैतदाकर्ण्य राजा शोकाविष्टः पदातिरेकाकी यथायातमार्गेण निष्कान्तः । अथ तस्मिन्भू- 15 पतौ गते राक्षसस्त्रप्तो जलानिष्कम्य सानन्दमिदमाह ।

> हतः द्यात्रुः कृतं मित्रं रत्नमाला न हारिता । नालेनास्वादितं तोयं साधु भो वटवानर ॥ ८५ ॥

अतोइं ब्रवीमि ।

यो ठौल्यात्कुरुते कर्म नैवोदर्कमवेक्षते । विडम्बनामवाप्नोति स यथा चन्द्रभूपतिः ॥ ८६ ॥

20

एवमुक्ता भूयोपि स चक्रधरमाह | मो मित्र प्रेषय मां येन स्वगृहं गच्छामि | चक्रधर आह | भद्र आपदर्थे धनमित्रसंगहः क्रियते | तन्मामेवंविधं त्यक्ता क यास्यसि | उक्तं च |

> यस्त्यच्का सापदं मित्रं याति निश्रुरतां द्वदृत् । कृतघ्रस्तेन पापेन नरके यात्यसंद्ययम् ॥ ८७ ॥

25

सुवर्णसिदिराह | भोः सत्यमेतद्यदि गम्यस्थाने शक्तिर्भवति | एतसुनर्मनुष्वाणामगम्यस्थानम् | नास्ति कस्यापि त्वामुन्मोचयितुं शक्तिः | अपरं यथा यथा चक्रभ्रमवेदनया तव मुखविखारं पदयामि तथा तथाहमेतज्ज्ञानामि यहाग्गच्छामि मा कश्चिन्ममाप्यनर्थो 5 भवेत् | यतः |

यादृशी वदनच्छाया दृहयते तव वानर | विकालेन गृहीनोसि यः परैति स जीवित || ८८ || चक्रभर आह | कथमेतत् | सोबवीत् |

# कथा ११.

किंमिश्रिचगरे भद्रसेनी नाम राजा प्रतिवसति स्म । तस्य सर्व-लक्षणसंपन्ना रत्नवती नाम कन्यास्ति । तां कश्चिद्राक्षसो जिहीर्षति । रात्रावागत्योपभुङ्क्ते । परं कृतरक्षोपधानां हर्तु न दाक्रोति । सापि तत्स-मये रक्षःसांनिध्यजामवस्थामनुभवति कम्पादिभिः । एवमतिक्रामति कांले कदाचित्स राक्षसो मध्यनिद्यायां गृहकोणे स्थितः । सापि राज-15 कन्या स्वसाखीमुवाच | साखि पद्येष विकालसमये नित्यमेव मां कदर्थयति । अस्ति तत्तस्य दुरात्मनः प्रतिषेधोपायः कश्चित् । तच्छुत्वा राक्षसोपि व्यचिन्तयत् । नूनं यथाहं तथान्योपि कश्चिद्विकालनामास्या हरणाय नित्यमेवागच्छति । परं सोप्येनां हर्तु न बाक्नोति । तत्ताव-दश्वरूपं कृत्वाश्वमध्यगतो निरीक्षयामि किंरूपः स किंप्रभाव इति । 20 एवं राक्षसोश्वरूपं कृत्वाश्वानां मध्ये तिष्ठति । तथानुष्ठिते निशीय-समये राजगृहे काश्वदश्वतीरः प्रविष्टः । स च सर्वानश्वानवलोक्य तं राक्षसमधनमं विज्ञायाधिरूढः । अलान्तरे राक्षसिधन्तयामास । नून-मेष विकालनामा मां चौरं मत्त्रा कोपाचिहन्तुमागतः । तर्दिक करो-मि । एवं चिन्तयन्सोपि तेन खलीनां मुखे निधाय कशाघातेन 25 ताडितः | अथासौ भयत्रस्तमनाः प्रधावितुमारब्धः | चौरोपि दूरं गत्वा खलीनाकर्षणेन तं स्थिरं कर्तुमारब्धवान् । स तु केवलं वेगाद्वेगतरं

गच्छिति । अय तं तथागणितखलीनाकर्षणं मत्वा चौरिश्चन्तयामास । अहो नैवंविधा वाजिनो भवन्ति नैवमगणितखलीनाः । तच्चनमनेनाश्वरूपेण राक्षसेन भवितव्यम् । तद्यदि कंचित्पांगुलं भूमिदेशमवलोकयामि तदात्मानं तत्र पातयामि । नान्यथा मे जीवितव्यमस्ति । एवं
चिन्तयत इष्टदेवतां स्मरतस्तस्य सोश्चो वटवृक्षस्य तले निष्कान्तः । 5
चौरोपि वटपरोहमासाद्य तत्रेव विलमः । ततो द्वाविप तौ पृथग्भूतौ
परमानन्दभाजौ जीवितविषये लब्धमत्याद्यौ संपन्नौ । अथ तत्र वटे
कश्चिद्राक्षससुहद्वानरः स्थित आसित् । तेन राक्षसं त्रस्तमालोक्य
व्याहतम् । मो मित्र किमेवं पलाय्यतेलीकभयेन । त्वज्ञक्योयं मानुषः।
भक्ष्यताम् । सोपि वानरवचो निशम्य स्वरूपमाधाय शङ्कितमनाः 10
स्वलितगिर्तिनृत्तः । चौरोपि तं वानराहृतं ज्ञात्वा कोपात्तस्य लाङ्कलं
लम्बमानं मुखे निधाय चर्वितवान् । वानरोपि तं राक्षसाभ्यधिकं मन्यमनो भयान्न किचिदुक्तवान्केवलं व्यथान्तें निमीलितनयनस्तिष्ठिति
यथा भवानिति । राक्षसोपि द्वितथाभूतमवलोक्य श्लेकमेनमपटत् ।

याहृशी वदनच्छाया हृइयते तव वानर | विकालेन गृहीतोसि यः परैति स जीवति || ८९ ||

प्रनष्टश्च ।

तत्भेषय मां येन गृहं गच्छामि | त्वं पुनरनुभुङ्क्वात्न स्थित एव लोभवृक्षफलम् | चक्रधरः प्राह | भो अकारणमेतत् | दैववज्ञात्सं-पद्यते नृणां ग्रुभाग्रुभम् | उक्तं च |

दुर्ग त्रिकूटः परिखा समुद्रो रक्षांसि योधा धनदाच वित्तम् | शास्त्रं च यस्योदानसा प्रणीतं स रावणो दैववद्याद्विपद्मः | | ९० | । तथा च |

अन्धकः कुष्णकश्चैव त्रिस्तनी राजकन्यका । त्रयोप्यन्यायतः सिद्धाः संमुखे कर्मणि स्थिते ।। ९१ ॥ 25 सुवर्णसिद्धिराह कथमेतत् । सोब्रवीत् ।

## कथा १२.

अस्त्यत्र धरातल उत्तरपथे मधुपुरं नाम नगरम् । तत्र मधुसेनो नाम राजा बभूव । तस्य कदाचिहिषयसुखमनुभवतस्त्रिस्तनी कन्या बभूव । अथ तां त्रिस्तनीं जातां श्रुखा स राजा कज्बुकिन: प्रोवाच । उद्योस्त्यजतामियं त्रिस्तनी गत्वा दूरेरण्ये यथा कश्चिम्न जानाति । तच्छुत्वा कज्बुकिन: प्रोचुः । महाराज ज्ञायते यदनिष्टकारिणी त्रिस्तनी कन्या भवति । तथापि ब्राह्मणा आहूय प्रष्टव्या येन लोक- ह्यं न विरुध्यते । यतः ।

यः सततं परिष्टच्छित शृणोति संधारयस्यनिशम् । तस्य दिवाकरिकरणैनिलिनीव विवर्धते बुद्धिः ॥ ९२ ॥

तथा च

10

15

पृच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता | राक्षसेन्द्रगृहीतोपि प्रभान्मुक्तो हिजः पुरा || ९३ || राजाह | कथमेतत् | ते प्रोचुः |

## कथा १३.

देव किस्मिश्रिइनोहेशे चण्डकर्मा नाम राक्षसः प्रतिवसित स्म |
एकदा तेन भ्रमनाटव्यां कश्चिद्वाद्यणः समासादितः | ततस्तस्य
स्कन्धमारुद्य प्रोवाच | भो अप्रे सरो गम्यताम् | ब्राह्मणोपि मयलस्तमनास्तमादाय प्रस्थितः | अथ तस्य कमलोदरकोमली पादी हृष्ट्वा
20 ब्राह्मणो राक्षसमप्टच्छत् | भोः किमेर्वविधी ते पादावितकोमली |
राक्षस आह | भो व्रतमस्ति | नाहमार्द्रपादो भूमिं स्पृद्यामि | ततस्तच्छुत्वात्मनो मोक्षोपायं चिन्तयंस्तत्सरः प्राप्तः | ततो राक्षसेनाभिहितम् | भो यावदहं स्नानं कृत्वा देवताचनविधि विधायार्गच्छामि
तावच्वयातः स्थानाचान्यत्र गन्तव्यम् | तथानुष्टिते हिजश्चिन्तया25 मास | नूनं देवताचनविधेक्ष्यं मामेष मक्षायिष्यति | तहुतत्तरं

गच्छामि वेनैष आईपादो न मम पृष्ठमेष्यति | तथानुष्ठिते राक्षसी वतमङ्गभयात्तस्य पृष्ठं न गतः | अतोहं ब्रवीमि |

> पृच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता । राक्षिसेन्द्रगृहीतोपि प्रभानमुक्तो द्विजः पुरा ॥ ९४ ॥

अथ तेभ्यस्तच्छुत्वा राजा द्विजानाहूय प्रोवाच | भो ब्राह्मणाः ६ त्रिस्तनी मे कन्या संपन्ना | तिस्कि तस्याः प्रतिविधानमस्ति किं वा न | ते प्रोचुः | देव भूयताम् |

हीनाङ्गी वाधिकाङ्गी वा या भवेत्कन्यका नृणाम् ।
भर्तः स्थात्सा विनाशाय स्वशीलिनिधनाय च ॥ ९९ ॥
या पुनस्त्रिस्तनोषेता याति लोचनगोचरम् । 10
पितरं नाशयत्येव सा दुतं नात्र संशयः ॥ ९६ ॥

्तस्मादस्या दर्शनं परिहरतु देवः । तथा यदि कश्चिदुद्दाहयित तदेनां तस्मै दस्वा देशस्यांगन नियोजियितव्य इति । एवं कृते लोक-द्वयाविरुद्धता भवित । अथ तेषां तद्वचनमाकर्ण्य स राजा पटहरा-ब्देन सर्वत्र घोषणामाज्ञापयामास । अही त्रिस्तनीं राजकन्यां यः 15 कश्चिदुद्दाहयित स स्ववर्णलक्षमाप्रोति देशस्यागं च । एवं तस्यामा - घोषणायां क्रियमाणायां महान्कालो व्यतीतः । न कश्चित्तां प्रतिगृ-क्क्षात । सापि यौवनोन्मुखी संजाता स्रगुप्तस्थानस्थिता यत्नेन रक्ष्य-माणा तिष्ठिष्ठ्व । अथ तत्रैव नगरे कश्चिदन्धस्तिष्ठति । तस्य च मन्थ-रकनामा र्कुंब्जोयेसरो यष्टिमाही । ताभ्यां तं पटहशब्दमाकर्ण्य मिथो 20 मन्त्रितम् । स्पृदयतेयं पटहो यदि कथमिप देवात्कन्या लभ्यते तथा सुवर्णप्राप्तिथ भवित । सुखेन सुवर्णप्राप्त्या कालो व्रजति । अथ यदि तस्या दोषतो मृत्युर्भवित दारिद्धोपात्तस्यास्य क्रेशस्य पर्यन्तो भवित । उक्तं च ।

लज्जा खेहः स्वरिवशदता बुद्धयः सीमनस्यं प्राणोनङ्गः पठनसमता दुःखहानिर्विलासाः धर्मः शास्त्रं सुर्गुरुमतिः शीचमाचारिचन्ता इस्यैः पूर्णे जैंटरपिटरे प्राणिनां संभवान्ते ॥ ९७॥ एवमुक्तानंधन गत्वा स पटहः स्पृष्टः | भो अहं तां कन्यामुद्दाह-यामि यदि राजा मे प्रयच्छति | ततस्तै राजपुरुषैर्गस्वा राज्ञे निवे-दितम् | देव अन्धकेन केनिवित्पटहः स्पृष्टः | तदन्न विषये देवः प्रमाणं किं क्रियतामिति | राजा प्राह |

अन्धो वा बिधरो वापि कुष्ठी वाप्यन्त्यजोपि वा | प्रतिगृह्मातु तां कन्यां सलक्षां स्याहिदेशगः || ९८ || अथ राजादेशात्ते रक्षापुरुषेस्तं नदीतीरे नीत्वा द्धवर्णलक्षेण समं विवाहिविधिना त्रिस्तीं तस्मै दत्त्वा जलयाने निधाय कैवर्ताः प्रोक्ताः | भो देशान्तरं नीत्वा करिंमश्चिद्धिष्ठानेन्धः सपत्नीकः कुण्ज-10 केन सह मोजनीयः | तथानुष्ठिते विदेशमासाद्य करिंमश्चिद्धिष्ठाने कैवर्तर्दाशते ते त्रयोपि मूल्येन गृहं प्राप्ताः द्धवेन कालं नयन्ति सम | केवलमन्धः पर्यद्वे द्धप्रस्तिष्टाति | गृहव्यापारं मन्यरकः करोति | एवं गच्छता कालेन त्रिस्तन्याः कुण्जकेन सह विकृतिः समपद्यत | अथवा साध्विदमुच्यते |

यदि स्याच्छीतले बह्निधन्द्रमा दहनात्मकः ।

मुस्वादः सागरः स्त्रीणां तत्सतीत्वं प्रजायते ॥ ९९ ॥

अथान्येद्युस्त्रिस्तन्या मन्थरकोिर्मिहितः । भोः सुभग यद्येषोन्धः कथंविद्यापाद्यते तदावयोः सुखेन कालो याति । तदान्विष्यतां कुत्रविद्विषं येनास्मै तत्प्रदाय सुखिनी भवामि । अन्यदा कुञ्जकेन परि
थिभमता मृतः कृष्णसर्पः प्राप्तः। तं गृहीत्वा प्रदृष्टमना गृहमभ्येत्य

तामाह । सुभगे लञ्धोयं कृष्णसर्पः । तदेनं खण्डदाः कृत्वा प्रभूतशु
ण्डचादिभिः संस्कायीमुष्मै विकलनेत्राय मत्स्यामिषं भणित्वा प्रयच्य

येन द्राग्विनद्यति यतोस्य मत्स्यस्यामिषं सदा प्रियम् । एवमुक्क

मन्यरको बाह्ये गतः । सापि प्रदीप्तवह्नी कृष्णसर्पं खण्डदाः कृत्व

तक्रमादाय गृहव्यापाराकुला तं विकलाक्षं सप्रश्रयमुवाच । आर्थपुः

तवामिष्टं मत्स्यमांसं समानीतं यतस्त्वं सदैव तत्पृच्छितः । ते च मत्स्य

बह्नी पाचनाय तिश्चन्ति । तद्यावदहं गृहकृत्यं करोमितावच्चं दर्वीमा

दाय क्षणमेकं तान्त्रचालय । सोपि तदाकण्ये दृष्टमनाः सिक्षण

परिलिहन्द्रुतमुत्थाय दर्वीमावाय प्रमिधतुमारण्धः | अथ तस्य मत्स्यानमयतो विषगर्भवाष्येण संस्पृष्टं नीलपटलं चक्षुभ्यामगलत् | असावप्यन्धा बहुगुणं मन्यमाना विशेषाचेत्राभ्यां बाष्प्रमहणमकरोत् | ततो
लण्धहृष्टिर्जातो यावत्पश्यति तावत्तक्रमध्ये कृष्णसंप्रवण्डानि केवलान्येवावलोकयति | ततो व्यचिन्तयत् | अहो किमेतत् | मम मत्स्यामिषं ठ
कथितमासीहनया | एतानि तु कृष्णसंप्रवण्डानि | तत्ताविह्नजानामि
सम्यक् त्रिस्तन्याश्रेष्टितं किं मम वधोपायक्रमः कुष्णस्य वोताहो अन्यस्य वा कस्यचित् | एवं विचिन्त्य स्वाकारं गृहचन्धवस्कर्म करोति यथा
पुरा | अत्रान्तरे कुष्णः समागत्य निःशङ्कत्यालिङ्गनचुम्बनाहिमिस्त्रिस्तनीं सेवितुमुपचक्रमे | सोप्यन्धस्तमवलोकयच्चिप यावच्च किंचिच्छ- 10
स्त्रं पश्यति तावस्कोपव्याकुलमनाः पूर्ववच्छयनं गत्वा कुष्णं चरणाभ्यां संगृद्ध सामर्थात्स्वमस्तकोपि भ्रामयित्वा विस्तनीं हृदये व्यताखयत् | अथ कुष्णप्रहारेण तस्यास्तृतीयः स्तन उरसि प्रविष्टः | तथा
बलानमस्तकोपरि भ्रामणेन कुष्णः प्राञ्चलतां गतः | अतोहं व्रवीमि |

अन्धकः कुञ्जकश्चेव त्रिस्तनी राजकन्यका । त्रयोप्यन्यायतः सिद्धाः संमुखे कर्मणि स्थिते ॥ १०० ॥ द्ववर्णसिद्धिराह । भोः सत्यमेतत् । दैवानुकूठतया सर्वे कन्याणं संपद्यते । तथापि पुरुषेण सतां वचनं कार्यम् । न पुनरेवमेव यो वर्तते स स्विमव विनदयति । तथा च ।

एकोदराः प्रथग्मीवा अन्योन्यफलभक्षिणः | असंहता विनइयन्ति भारण्डा इव पक्षिणः || १०१ || चक्रधर आह | कथमेतत् | सोब्रवीत् |

## कथा १४.

कस्मिश्वित्सरोवरे भारण्डनामा पक्ष्येकोदरः प्रथम्पीवः प्रतिवसिति स्म । तेन च समुद्रतीरे परिभ्रमता किंचित्कलममृतकल्पं तरंगाक्षिप्नं 25 संग्रामम् । सोपि भैक्षयिन्निदमाह । अहो बहुनि मयामृतप्रायाणि समु-

द्रकल्लोलाहतानि फलानि भक्षितानि | परमपूर्वोस्थास्वादः | तर्हिंक पारिजातहरिचन्दनतरुसंभवं किं वा किंचिदमृतमयफलमव्यक्तेनापि विधिनापिततम् | एवं तस्य ब्रुवतो द्वितीयमुखेनाभिहितम् | भो यथेवं तन्ममापि स्तोकं प्रयच्छ येन जिह्नासौख्यमनुभवामि | ततो विहस्य प्रथमवक्त्रेणाभिहितम् | आवयोस्तावदेकमुदरमेका तृप्तिश्च भवति | ततः किं पृथम्भक्षितेन | वरमनेन इंषिण प्रिया तोष्यते | एवमभिधाय तेन देशं भारण्द्याः प्रदत्तम् | सापि तदास्वाद्य प्रहष्टतमालिङ्गनचु-म्बनसंभावनानेकचाटुपरा बभूव | द्वितीयं मुखं तदिनादेव प्रभृति सोद्देगं सविषादं च तिष्ठति | अथान्येद्युद्धितीयमुखेन विषफलं प्राप्तम् | 10 तहृष्ट्वापरमाह | भो निश्चिद्य पुरुषाधम निरपेक्ष मया विषफलमासा-दितम् | तत्त्वापमानाद्रक्षयामि | अपरेणाभिहितम् | मूर्खं मा मैथं कुरु | एवं कृते ह्योरपि विनाशो भविष्यति | अथेवं वदता तेनापमानन फलं भक्षितम् | किं बहुना | हावपि विनशै | अतोहं ब्रवीमि |

एकोदराः पृथग्पीवा अन्योन्यफलभक्षिणः ।

असंहता विनव्यन्ति भारण्डा इव पक्षिणः ॥ १०२ ॥

चक्रधर आह | सत्यमेतत् | तद्रच्छ गृहम् | परमेकािकना न गन्तव्यम् | उक्तं च |

> एकः स्वादु न भुञ्जीत नैकः सुप्तेषु जागृयात् । . एको न गच्छेदध्वानं नैकश्वार्थान्मचिन्तयेत् ॥ १०३ ॥

20 **अ**पिच l

15

# कथा १५.

25 किस्मिश्चिद्धिष्ठाने ब्रह्मदत्तनामा ब्राह्मणः, प्रतिवसित स्म । स च प्रयोजनवद्गाङ्गामे प्रस्थितः स्वमात्रामिहितः । येङ्कस्स कथनेकाकी त्रजिति । तदिन्वष्यतां किथिहितीयः सहायः । स आह । अम्ब मा मैपीः । निरुपद्रवीयं मार्गः । कार्यवद्यादेकाकी गिनिष्यामि । अथ तस्य तं निश्वयं ज्ञात्वा समीपस्थवाप्याः सकाद्यात्कर्कटमादाय माल्राभिहिन्तः । वस्स अवद्यं यदि गन्तव्यं तदेष कर्कटोपिसहायः । तदेनं गृहीत्वा गच्छ । सोपि मातुर्वचनादुभाभ्यां पाणिभ्यां तं संगृष्य कर्पूरपुटिकामध्ये 5 निधाय पालमध्ये संक्षिप्य दीष्रं प्रस्थितः । अथ गच्छन्मीष्मोष्मणा संतमः कंचिन्मार्गस्यं वृक्षमासाद्य तद्वेव प्रसुप्तः । अल्लान्तरे वृक्षकोटराचिर्गस्य सर्पहतत्समीपमागतः । सोपि कर्पूरसुगन्धसहजित्यत्वात्तं परित्यज्य वस्त्रं विदार्थाभ्यन्तरानां कर्पूरपुटिकामितिलैल्यादभक्षयत् । सोपि कर्कटस्तत्रैवं स्थितः सन्सर्पप्राणानपाहरत् । ब्राह्मणोपि यावत्यबुद्धः 10 पद्यति तावत्समीपे कृष्णसर्पो निजपार्थे कर्पूरपुटिकोपिर स्थितसिन्धति । तं दृष्ट्वा व्यचिन्तयत् । कर्कटेनायं हत हिप्रसच्चो भूत्वाब्रवीत् । भोः सत्यमभिहितं मम माला यत्पुरुषेण कोपि सहायः कार्यो नैका-किना गन्तव्यम् । ततो मया अद्यापूरितचेतसा तद्वचनमनुष्ठितम् । तेनाहं कर्कटेन सर्पव्यापादनाद्रक्षितः । अथवा साध्वदमुच्यते ।

मन्त्रे तीथें द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरी ।
यादृशी भावना यस्य सिद्धिभवित तादृशी ।। १०५ ।।
एवमुक्त्वासी ब्राह्मणो यथाभिष्रेतं गतः । अतोहं ब्रवीमि ।
अपि कापुरुषो मार्गे द्वितीयः क्षेमकारकः ।
कर्कटेन द्वितीयेन जीवितं परिरक्षितम् ॥ १०६ ॥ 20
ततश्च द्ववर्णसिद्धिरपि तं चक्रधरं ब्राह्मणो यथानुज्ञाप्य स्वगृहं
गतः ॥

समाप्तं चेदमपरीक्षितकारकं नाम पञ्चमं तन्त्रम् ॥ ॥ एवं पञ्चतन्त्रकं नाम नीतिशास्त्रं समाप्तम् ॥

### NOTES.

- P. 1, L. 1,—जारदा is a name of Sarasyati, the goddess o eloquence.
- 2.—बहाकरि, 'a great poet,' such as Kâlidâsa, the author of the Raghuvansa, the Kumârasambhava, and the Meghadûta; Mâgha, the author of the Śiśupâlavadha: etc.
  - 3. Metre of sl. 1: Arya.
- 3.— अवैशास्त्र, a book containing practical precepts or moral tales on conduct in life, especially such conduct as tends to the increase of one's prosperity.
  - 3.——इद्द्य, 'this, ... e. what is told in the Panenatantra.
- 5.—तश्चया, 'this (is) as (follows),' namely'; तश्चयां भूयते, 'it is namely heard,' 'it is namely reported,' 'we are namely told' (that there was in the southern country, etc.)
  - 5. storical Present, 'there was.'
- 6.—सङ्ख्याचे कल्प्ड्यः 'a wishing-tree for the multitude of all supplicants.'
- 6.— अवस्त्य; other noble princes paid homage to Amarasakti by prostrating themselves at his feet, which therefore are said to have been covered with the rays issuing from the diadems of those princes.
  - 7.—पारं गम् 'to go to the extreme end of, to master completely.'
- ·13.—It is better that a son should die, or that no son at all should be born, than that a son should be stupid.
- 14.—सम्बद्धाय scil. भवत: ; 'to be to very little pain, to cause wery little pain.'
  - 15.—Metre of ál. 3. Śikharini. •
- 15.—17. \*betten-than'; it, being derived from root ; to select, to choose means originally selection, choice, what is chosen, and expressions like it and indicate ought therefore properly to be translated (if one has the choice between a girl and an ignorant son) a girl is chosen, not an ignorant son, which may then be expressed more freely by a girl is better than an ignorant son.

- 16.—जानमेन: a Karmadhâraya-compound; see Grammar § 553 'first born and afterwards deceased'; cf. p. 18, 1. संमानिवरिक्क निवाः.
  - 18. इपद्रविष्युण 'beauty, wealth and (other) excellencies.'
- 20.—कोडपे: with the Instr., 'what is the advantage of, what is the use of.'
  - 22.—पञ्चवाती f., instead of the usual n. पञ्चवातम्.
- 24.—हादश्रभिवेंदे: 'in twelve years'; the Instr. denotes the period of time necessary for the completion of anything; cf. p. 2, l. 16, मासप हेन; 5, 19, कतिपयरहोभिः; 26, 8 स्वत्यरेनाहोभः etc.
  - 24. and 'it is heard, it is studied, it is learnt.'
- P. 2, L. 1.—বালুক্মার্টান; Chânakya is famous as the author of a code of practical precepts on conduct in life, and as a writer on the principles of government. It was chiefly by his assistance that Chandragupta obtained the sovereignty of India; cf. M. Müller, A History of Ancient Sanskrit Literature, p. 281, etc.
- 1.—गास्यायनादीनि scil. भूयन्ते ; Våtsyåyana is known as the author of a work entitled Kâmasútra, 'Institutes of low,' which is still extant.
  - 6.-Metre of sl. 5: Upajāti.
  - 6.—কিল 'certainly,' 'as everybody knows or admits.'
- 9.—Supply गुर्ते. It is a well-known story that there are two kinds of swans, the common kind, and a superior kind which lives in paradise and only rarely appears on earth. To ascertain whether a swan belongs to one or the other class, a vessel containing milk and water mixed should be placed before it; a swan of the superior class is supposed to be able to separate the milk from the water and to drink the former alone, leaving the water behind.— we would have been sufficient, without इत.
  - 11.— makes the request more urgent; cf. p. 39, 28.
  - 11.—नूनम् 'surely, in all probability.'
- 12.—स राजा 'the king;' the pronoun तर् is frequently used like the English article; cf. l. 15 तं राजानस्, 17 ता आद्याणस्यासभान्यां प्रतिवास, etc.
  - 16. मासपट्टेन; cf. p. 1, 1. 24.

- 18.—असंभाव्य 'inconceivable, incredible.'
- 19.--अप 'on the other hand, in his turn.'
- 20.—अपरीक्षितकारक is properly an adjective, meaning 'one who does anything inconsiderate;' as the title of a तन्त of the Panchatantra however, it becomes, like मित्रमेद and लब्बमणाज, a neuter substantive, and we read therefore at the commencement of the fifth book अपरीक्षितकारक नाम पच्चमं तन्तम्, 'the fifth book,' entitled "the doer of inconsiderate things, the inconsiderate man."
- 21. वेति; व occurs occasionally after a Dvandva-compound, where it is, strictly speaking, superfluous, because its sense is expressed already by the compound.
  - 21.—तन्त्राण is the object both of रचियला and of पाठिता:.
- 28.—कि बहुना 'what with more ? what need I say more ? in short.'
- P. 3, L. 1.—विस्तेद, 'the separation of friends,' is a masculine, but when referred to तन्त्रम् it becomes a neuter, 'the first book,' entitled "the separation of friends"; cf. लब्बमणाश्चम् and अपरीक्षित-कारकम् at the beginning of the fourth and fifth Tantras; and such titles as अभिज्ञानशक्कन्तलं नाम नाटकम्, etc.
  - 4. तद्यथानुश्रूयते, cf. p. 1, 5.
- 5.—कौसानक:; in the following he is called Vardhamâna; cf. p. 5, 4; 25, 21.
  - 7.—विन्तनीयाः कर्तव्याश ' to be devised and carried out.'
  - 9.—अर्थमेकम् ' wealth alone, wealth exclusively.'
- 18.— Which by the needy is not sung of the rich, i. e. which, the needy do not ascribe to the rich.
- 14.—धनिना परो अपि 'even a stranger if he be one of the rich, i. c. if he be rich.'
- 20.—सु: कार्याण्यक्लिलान्यि, scil. विचात्; as the organs of sense are dependent on eating, so are all actions on wealth, i. e. they do not succeed without it.
- 22.—समझानमणि सेवेत 'frequent even burial-grounds,' i. e. they will endure the worst horrors imaginable, if by doing so they can only satisfy their greediness.
  - 28.—दूरतः ' from afar, far away.'

- 24.-Metre of sl. 10: Âryâ.
- P. 4, L. 2.—विद्योपार्जना 'acquisition of knowledge,' with the view of obtaining a livelihood by one's learning.
  - 3. -Construe वाणिडयेनार्थलाभी अतिरस्कृतः स्यान्.
  - 4.-Metre of śl. 11: Sikharini.
- 5.—सेवनविष means here the attendance on a Guru for the sake of being instructed by him; it is called मनुराहन 'rich in impenetrable or impervious passages' because it is fraught with many difficulties.
- 6.—परकरगतपन्थिशसमात् 'because it makes an end of one's purse (properly, the knot in which one's money is tied up), which has gone (by it) into another man's hands.'
- 7.— 474 has here the meaning of a comparative, 'more excellent, superior.'
  - 8.—3414: 'a means, a real means, best means.'
  - 9. तदन्यः = तस्मादन्य = र्नस्माद्विनः.
- 11.—गोष्टिककमेन् is said to mean 'the transaction of business for a company;' (सम्याक्य 'false price.'
  - 13.-- पण्यम् ; cf. the explanation of उपाय: in 1. 8.
  - 16.—चियते 'he dies,' i. e. if he dies.
  - 17.-Metre of sl. 15, 16, and 17: Arya.
- 23.—The Kirâtas are a barbarous mountain tribe; originally Kshatriyas, they are supposed to have become Śâdras by their neglect of all religious rites.
- 27.— नशुरा N. of an ancient famous town, now called Mattra; it is situated near Agra, on the right bank of the river Yamunâ, i. e., the modern Jamna.
- P. 5, L. 1.—अक्रलपुष 'a bull with anspicious marks,' such as particular marks on the forehead or breast, or a tail that reaches down below the knee, etc.
  - 3.—पङ्कपूर 'a great quantity of mud, deep mud;' कलितवरण broken-legged.'
- 10.—स्वल्पात् 'from or by a very little,' i.e. by sacrificing very little.
  - 11.—नीला 'having led or taken.' i. e. 'together with,' San

skrit Gerunds may often in English be rendered by prepositions; cf. p. 29, 26 वरिष्य 'towards;' 37, 28 मुक्ला 'except;' 44, कैंट, 64, 15; 76, 24; 89, 22, 91, 11; etc.

ीं 4. -- बहिना संस्क 'to hallow by fire, to burn solemnly.'

- 16.— व्योतस्में 'the setting free of a bull.' At the death of a person his relations set a bull free and allow it to roam about at liberty till it dies; it is recognised by a particular sign put on its back, and nobody touches it from the time of its liberation.
- 16.—সাধু: হাবল is a secondary noun derived from the Bahuvrîhi-compound কাৰু:হাব.
- 19.—इरव्यम 'the bull of Hara, i. c. Siva,' the bull being the vehicle of Siva.
- 20.—आस्ते. The rt. आस् 'to sit' employed with the Participle of another verb denotes the continuity of the action expressed by the Participle; प्राजीकास्ते 'he bellows continually.'
  - 22.-Metre of \$1, 20=\$1, 823 : Van\$astha.
- 25.— कृत्ययन 'one for whose sake efforts are being made, well taken care of.'
- P. 6, L. 1.— WHET 'the countenance, the expression of the face as indicating the disposition of the mind.'
- 3.—Two MSS. from Gujarât read काकरवर्गः instead of काकरवर्गः काकरवर्गे मध्यमवर्गः । किंदुत्ता बनान्तस्थानवासिनः । उत्तममध्यमाध्यस्त्रय हिति ॥
- 5.—मन्त्रयतः; the verb सन्त् is usually conjugated in the Âtmanepada only.
- 10.—अञ्चलार 'not-business,' i. e. a business or occupation that does not concern one.
- 19.—भनान्तरे = अस्मिन्नन्तरे, literally 'in this interval,' on that occasion, meanwhile, then.
- 20.—यथेक्टबा occurs several times for the more usual and correct form यथेक्टब् ; it seems to have been formed incorrectly on the analogy of स्वेक्टबा.
- 22.—स्वस्थानावालिवतीलचेन 'by the wedge moved from its place,' i. e. in consequence of the wedge being removed from its place.
- 24.—সভিনতীৰ, a Tatpurusha-compound, remaining from what has been eaten, remaining after we have eaten.

- P. 7, L. 1.—Metre of il. 22: Vaitaliya. The two Ablatives in this line denote the cause (श्तु) why, or, which is here the same, the object (प्योजन) to attain which, people attend on princes.
- 4.—जीवत 'he lives,' i. e. he really lives, his existence only deserves to be called life.
  - 6.-Metre of śl. 24: Vasantatilakâ.
  - 7.—आर्थेगण 'a noble quality.'
- 18.—बातु 'at all, ever;' कि बातु 'what is the use at all? whatever can be the use?'
- 16.—न 'or' makes the question more urgent and general by opposing it to some assumption made by the speaker but not necessarily expressed by him; as in the present case '(every person that has died is born again) or who is not born again?' न may then be translated by 'I should like to know, possibly 'etc.; नो न 'who possibly?'
  - 17.—जात: : cf. the explanation of जीवति p. 7, 4.
  - 17.-अन्वयाधिकम -अन्वयादाधिकम.
  - 19.-Metre of sl. 28: Âryâ.
- 22.—The two adjectives in this line refer both to बलदा: and to संद्याना:; स्तिमित means 'wet, moist,' and 'fixed, steady.'
  - 24.-Metre of sl. 30 and 31: Arya.
- 25.—महतामाप यो गुद्दभैनति 'who is an object of respect even for great men.'
  - P. 8, L. 6.—स्थायीभू; see Grammar, § 489.
  - 11.-Metre of śl. 35: Vasantatilakâ.
- 12.—असंस्कृत 'one who has not undergone or performed the sacred ceremonies prescribed for a man of the three first castes.'
- 25.—कियती यात्रा literally 'how great a measure?' How great a measure is a king for the wise, i. e. what account do wise men make of a king? Cf. p. 39, 28 कियन्सात्र; 65, 18 का सात्रा; 71, 17.
  - 26.—परा गति: 'a high path, a high or exalted position."
- 27.—মূল্য is the name of a mountainous range on the western coast of the Indian peninsula on which the best sandal-wood

trees grow.—अन्यत्न with the Ablative of मलय, and without विना, would have been sufficient and more usual in the older landuage.

- P. 9, L. 1-White umbrellas are given as a mark of honour.
- 2.—भूपता ; see Grammar, § 139.
- 8.-Metre of sl. 43: Vansastha.
- 11.—परेक्कितज्ञानफलाः is a Bahuvrîhi-compound.
- 12.—सन्:; cf. Manu Dharmasastra VIII., 26.
- 18.—The Pândavas resolved in the thirteenth year of their exile to go to the city of king Virâta and to enter into his service. On this occasion their priest Dhaumya told them how servants ought to conduct themselves. Cf. Virâṭaparvan 89, etc.
- 20.—वि with prep. वि, 'to collect, to gather, to gather fruit or flowers from.'
- 22.—'According to a special saying, that must be understood to be service which is good for one's master,' i. c. he is a good servant who has his master's welfare at heart. With नाक्यविद्येषतः of. नाक्यतः in sl. 366.
  - 24.—Śl. 47 nearly = śl. 350.
- 27.—कालान्तरावरि 'even after an interval of time,'  $i.\ e.$  even if it be only after the lapse of some time.
  - P. 10, L. 2-अनात्मसंपन्न, = अनात्मवत्=अत्रिवेन्द्रिय.
- 6.— সর্ক N. of a plant which, though frequently used in medicine, is supposed to possess some dangerous qualities.
- 9.—जीव 'live'; the Marathi particle जी 'expressing assent from an inferior' appears to be a corruption of this Sanskrit word.
  - 12.-- is on his own body.'
- 15.—Supply यः from the context. For the usual conjugation of क्य see Grammar § 248.
  - 19.—वः पहचेत् 'he who can look upon or consider.
- 20.—न्याकार, a Bahuvrihi-compound, 'one whose form or appearance is vain or only an illusion.'
- 25.—वस्ताम्  $^{\circ}$  of those that speak or converse,' i.e. when people «converse with one another.
  - ·27. Metre of al. 61 : Upajati.

27.—भवायसंदर्शनक 'arising from the appearance (or employment) of inadequate or futile means'; उपायसंदर्शनक 'arising from the appearance (or employment) of adequate or successful means.'

- P. 11, L. I.— Some creatures' (excellence lies) in their voice, like (that of) parrots, others' (excellence lies) in their heart, like (that of) mutes, and others' again in heart and voice; (however this may be,) good speeches (always) bound beautifully, s. e. they are successful or effective.'
- 4.—निषेत्रता; the rt. सेत् is usually conjugated in the Atmanopada only.
- 9.—The adjectives in sl. 64 and 65 refer both to राजानः and to परेताः and पत्रमाः.
  - 12.—मन्द्रसम्य ' to be mastered by counsels, or by incantations.'
  - 14. -द्रव्यति 'it becomes defiled or sullied.'
- 16.—The glory or high position of a king, when once attained, remains a long time with him, as water does in a reservoir.
- 18.—तस् (scil. भावम्) अनुमिविष्य ; विश् with prep. अनुम mean-'to enter into after,' भावमनुमविश्च 'to enter into the nature of somebody else, to assume the nature of, to adapt or accommodate one's self to '; cf. अनुमवेश p. 75, 5.
- 19.—नयेत् requires for its object तं तस्, which, like तस्य तस्य, refers to the preceding यस्य यस्य.
- 20.—'The good conduct of dependants consists in their compliance with the ideas of their master.'
- 22.—Metre of sl. 70: Arya; observe the hiatus between the third and fourth Padas.
- 23.—अमन्त्रतन्त्र is a Bahuvrihi-compound, 'void of incantations and spells.'
  - 28.-- हिनीयमण्डलवर्ती ; cf. p. 6, 3.
  - P. 12, L. 1.— तस्य depends on the following उपरि.
- 4.—भस्माभिः प्रयोजनं नास्ति 'we are of no use, we are not wanted'; cf. 1. 5, सँदर्ग प्रयोजनस्; 1. 8. तृणन कार्यं भवति; p. 14, 18. अब्बा प्रयोजनं (नास्त), etc.
  - 5. संदिति ; अपि employed after words expressing number

conveys the notion of totality, 'all together, all persons not excepting even one'; cf. p. 17, 9.सर्वे अपे परिसदः; p. 21, 10. क्ष्मीरपावयोः; p. 36 11. त्रयाणामपि; etc.

- 6.-Metre of sl. 71: Upajâti.
- , .9.—किमङ = कि पुन: 'how much more.
- , 11.— नभाषि; the reasoning of Damanaka when fully expressed would appear to be this: 'nevertheless we are not the less fitted for the position which we ought to hold, and it is not just in your Majesty to keep us out of it.'
- 14.— प्रभवामीति 'because one knows that one has the power' (to employ one's servants or ornaments in any way one likes).
  - 19.-Metre of sl. 74: Arya.
- 19.—समीयते 'to be treated as an equal,' is a nominal verb derived from सम.
  - 20.—धूरि युज् 'to appoint to a high or honourable position.'
- 20.—त्रिभि: 'from three causes'; there is here a hange in the construction; one would have expected त्रथ एते ६ थेपति त्यजन्ति भृत्याः.
  - 24.-Metre of sl. 75: Drutavilambita.
- P. 13, L. 2.—विद्यमानगति: 'possessed of a resource or refuge,' i. e. if any other course is open to him; cf sl. 320.
  - 3.—Construe येषां बुद्धिः काचे 'मणिरयम्' मणा च 'काचो ८यम्' इति प्रवर्तते
- 8.—The very words show that the position of 'master' and 'servant' rests on mutuality.
- 14.—नि:स्नेह 'not treated affectionately'; स्नेह has the double meaning of 'oil' and 'affection.'
  - 15.—Śl. 83=śl. 352.
  - 17.—भृत्याः is the prodicate.
- P. 14, L. 3.—सामामिकी वार्ता भविष्याम् 'a future warlike rumour a rumour that a war is imminent.
  - 7.—Observe the hiatus in चर्म इवाहितम्.
- 8.—समीहता; the rt. ईह is usually conjugated in the Âtmanepada only.
  - 11.-Metre of ál. 94: Śārdûlavikridita.
- . 11.—क्रिमबस्—क्रमेबांतस् and from this बातस् or जातः or जाता has to be supplied for the following Ablative cases, सुवर्णस्पत्तास्त्र, दूर्वा गोरीमतो बाता, etc.; cf. p. 20, 6.

- 14.— The grang 'what does birth matter?'
- 15.—The two adjectives অপকাৰিণী and হিন্দুৰ indicate the reasons for which a mouse is killed and a cat valued.
  - 18.-प्रयोजनम्, scil. नास्ति.
  - 20-मास is the object both of विश्व and of भवज्ञानुस्
  - 27.—ऐकान्तिके = एकान्ते.
  - P. 15, L. 6.—स्विलक्षस्मित्म ' with a smile of embarrassment.'
  - 8.-Metre of sl. 100: Upajāti.
- 11.—महतो अनुरोधान् 'after great or due consideration,' i. e. after having well considered the nature of the people around him, the wise man either confides in or distrusts them according to the estimate which he has formed of them.
  - 14.-Metre of sl. 101: Ârya; cf. sl 341.
  - 15.—अनुपन्य 'one who need not be waited on, or who does not exact much attention; unpretending, unselfish.'
  - 19.— शब्दान स्पेण पराक्षमण भावतन्यम् 'his prowess must be corresponding with his voice.' Whenever the verbal Adjective of मूं to be' is used impersonally, and when consequently its subject (in this case पराक्षम) stands in the Instr., the predicate (शब्दानुस्प) also is put in the Instr.; cf: p. 25, 28 त्या मत्समीपवर्तन भाज्यम: 31, 5; 88, 25, etc.
    - 27.—Construe अत्युत्कटे च रीद्रे च महीनाथे हानी प्राप्ते यस्य, etc.
    - P. 16, L. 1.—Metre of sl. 104 and 105: Âryû.
    - 10.— प्राप has the double meaning of heat' and 'prowess.'
  - 10.—यो दृदलं न गच्छति 'he who does not go to firmness,' i. e. he who does not prove firm.
    - 14 ज्ञातम् = शक्रितम्.
    - 15. यावन् 'until.'
    - 21.—यावज-तावत् 'as long as not,' i. e. before.
  - P. 17, L. 3.—महद्रोजनस् is not a compound; see Grammar, § 555.
  - 3.—परिपूरिन भनिष्यति 'it will be filled, 'i. e. it will turn out to be filled; it is filled, as I shall find out.
  - 6.—ব্যায় is a Bahuvrihi-compound; 'seeing that that (thing before him) contained (besides the leather with which it was covered) only wood.'
    - 12.—Metre of al. 110: Arya.
    - 16.—कि...कृत्यकृत्यमस्ति 'what is to be done and not to be done!'

when he has once received his master's orders, a good 'servant has no choice left whether he should or should not do his master's bidding.

- 19.--भारेय, from भाहे, 'belonging or relating to a snake.'
- P. 18, L. 1.—संमानितावमानिताः 'first honoured and afterwards disgraced;' cf. p. 1, 16 जानमेतः.
  - 2.-Supply 3.
  - 3.--वेन्म: the regular form is वृद्धितम.
- 3.—भन्यस्थानान्तरम्; भन्य and भन्तर् are occasionally employed both when either of the two would have been sufficient; in this case either अन्यस्थानम् or स्थानान्तरम् would have sufficed.
- 5.—बध्यन्ते, epic form for the more regular इन्यन्ते. See Grammar, page 170.
  - 8.—दिनेगैभै: 'the descendants of Diti,' i. e. the Daityas.
- 11.—भनेनेत्य संभित्रहारेण; these two Instrumental cases are co-ordinate; the former expresses the general, the latter the special means by which Damanaka hopes to bring the lion into his power; 'hereby (i. e. by the fact that Sanjivaka has come here, that I have been sent to him, etc.) Pingalaka will come into my power, by means of my uniting and setting him at variance with this (Sanjivaka).'
  - 14. मन्त्रिणाम depends on the preceding बाक्ये.
  - 22.—स्वासमसादात् 'by Your Majosty's leave.'
- 23.—सस्यं दुष्टं भविष्यति 'will he really be seen ?' i. e. will it really turn out to be true that he has been seen ? Have you really seen him?
- 26.—विनक्षेत; the rt. नश् is usually conjugated in the Parasmaipada only.
- P. 19, L. 3.—विद्योपो भूपते: 'the difference between a king' scil. and the gods.
- 5.—दोनीपरि; the prep. उपरि is frequently compounded with the noun depending on it; cf. the Marathi postposition बर. Verbs meaning 'to be angry with' usually govern the Dativo case.
  - 7.-Metre of sl. 122: Vansastha.
  - 12.-Metre of sl. 123: Vasantatilaka.
  - ,15. तुक्षे कले 'êqual strength,' i.e. ' persons of equal strength.
  - 17.-निवासम्बद्धाः scil. एनम्.

- 20. नम् प्या ; one would have expected either न्वन्सार्य शस्तेः... संसिद्धि स्थानेत यथा बुद्ध ग्रा प्रसाधितम् , or न कार्य शस्तिः...संसिद्धि तथानेत यथा बुद्ध ग्रा प्रसाधितम् ...
  - 24 .- तम viz. संजीवकम्.
- 27.—कलेन ज्ञास्यसि 'you will learn by the result' (of not oboying his commands).
- P. 20, L. 3.—भान्मीयस्वामिसकाशात्मसावः कार्यिनन्यः; this would in classical Sanskrit have been expressed by भान्मीयस्वामी प्रसारं कार्यिनन्यः; और the same construction below l. 19 स्वामिनः सकाशावमन्यस्वामा स्वापिनन्याः
- 6.—समुद्रस्य गिरेरपि; supply पर्यन्तः from भूमिपयन्तः; cf. a similar construction, p. 14, 11.
- 10.—इति belongs to the words भगवती . वृषभ: and indicates that these words contain the reason for the preceding statement न तरमञ्जल सन्तम्; 'this is not a common animal, being the bull who is the vehicle of Siva.'
  - 11.-कालिन्दी=यमुनाः
- 15.—uz often introduces a direct speech; cf. p. 36, 18; 40, 20; 73, 12; 84, 6; 87, 6.
- 15.—বতিকা is a name of the wife of Śiva who has a lion for her vehicle.
  - 19.—स्वामिनः ..दापयिनव्या; cf. above 1. 3.
- 22.—याचिरता; the derivative is used here and elsewhere in the sense of the primitive verb; the agent of 'the asking' is the same as the agent of आनीयताय, i. e. Damanaka.
- 24.—The four adjectives in this line refer both to सन्तिभ: and to सुस्तिभ: in l. 25.
  - 27.-\$1, 127 = \$1, 381.
  - 28. को ना; cf. p. 7, 16.
- P. 21, L. 3.—धन्यवरो सम 'luckier than I.' In later Sanskrit the Genitive is sometimes used after the comparative degree, instead of the Ablative.
- 5.— चैमान, generally masc., is here and elsewhere used as a neuter noun. Sometimes it is written, incorrectly, सन्मान.
  - 9.--वि-वर 'to act' (according to one's own judgment).
  - 9.—सर्व राज्यधुरम् depends on जक्करियामि.
  - 13. हन्ति, scil. नुमजा:.

- 15.—पूजपते; the rt. पूज् is usually conjugated in the Parasmaipada.
  - 19.—वर्षमानम्, the modern Burdwan.
  - 23.-Metre of sl. 131: Mâlinî.
- . 25.—समाने 'equal' in both cases, whether one act for the benefit of the king, or for that of his subjects.
  - P. 22, L. 5.- तेन. viz. दन्तिलेन.
  - 8.—चिन्तयज्ञास्ते ; cf. p. 5, 20.
  - 9.-शक्यमिति, scil. चिन्तयनास्ते.
  - 10.-Metre of sl. 132 : Arva.
  - 17.—स्वगतम scil. आह.
  - 18.-- इष्टा भाविष्यति, cf. p. 18, 28.
- 21.— बदम्यासार 'because he is familiar with it, because it is constantly in his mind.'
  - P. 23, L. 1.-Metre of sl. 136: Sårdûlavikridita.
- 1.—स्मिन has the double meaning of 'smiling' (referring to अधर), and 'blown' (referring to पाटल); the whole स्मिनपाटलाधरसन् is a Bahuvrihi-compound.
- 3.—र्रोदार्चरिवचित्रविभव 'one who is a stranger to noble conduct (but) possesses manifold wealth.'
- 4.--परमार्थतो अंश्वरेव ' significant, as it were, in the truest sense of the word.'
- 12.— सन्पानि सुगुरूण्यपि 'be they ever so insignificant or difficult.'
  - 13 .- कते : viz. वाक्ये: or कत्ये:.
  - 19.— प्रमानित्येव 'for no other reason than because he is a man.'
- 21.—दशालमी 'hanging down (i.e. dragged along on the ground) with the skirt.'
  - 22. The has the double meaning of 'red' and 'attached.'
  - 27.—Metre of śl. 146: Śârdûlavikridita.
  - P. 24, L. 3.—Metre of ál. 147: Śâlini.
- 6.—राजा भित्रय ; here the construction is changed ; in accordance with the preceding one would have expected राज्ञि भैन्यम्, but this would have offended against the metre.
  - 17-ना गुणी scil. आप्रोतिः
  - 28.—कृतसमान is a Bahuvrihi-compound.
- 27 गोगनिंद्रा वनस्य राज्ञः might depend on संमाजनिक्ष्यास् 'cleaning for the king,' etc., but it would seem that here as in other

passages the Genitive is used absolutely, = बागनिहां गर्ने राजि; cf. p. 29, 10; 32, 24; 35, 3; 47, 14; 73, 9; 87, 23; 90, 13; 92, 9.

P. 25, L. 6.— प्राच्या being in the power of another, i. e. in this case, under the influence of sleepiness.

- 6.—आजन्म; the prep. आ is prefixed to nouns and forms with them adverbial compounds, denoting either the limit conclusive, as e. g. in आगरण (until death,) or the limit inceptive, as e. g. in आगरण (from birth.)
  - 9.—न संभाव्यते 'it is not considered likely, it is not likely.'
- 16.—स संजीवक: 'that Sanjivaka (of whom I have told you before).'
  - 19. जपरि बन्बा: cf. p. 12, 2.
- 21.—वर्धमानिन सह विशेग: 'separation from Vardhamana'; words denoting separation are often construed like words denoting union; cf. p. 40, 9; 60, 13; 64, 5.
  - 28.- अनुभवज्ञास्ते ; cf. p. 5, 20.
- P. 26, L. 1.—तंगत is used here as a substantive, 'meeting with, acquaintance, friendship.'
  - 2.- इक्षते = प्रतीक्षते.
  - 3.—स्तत्पैरेनाहोभि: 'in a very few days'; cf. p. 1, 24.
- 7.—কাবিলাক derived from the interrogative pronoun কিন্ and বিল্ ('to which region'?) means 'running away in all directions.'
  - 12.—वृत्तिभद्वात् 'in consequence of the loss of a livelihood.'
- 17.—सामादिभिद्यापै:; उपाय is a stratagem or means to be employed by statesmen and others eager for success; four such means are usually enumerated, viz. भेद 'sowing dissension' (among one's enemies), दण्ड 'open force,' सामन् 'negotiation,' and दान 'bribery'; cf. p. 57, 23: 75, 6.
  - 18.—Sl. 155-157 form one sentence.
- 25.—Sense of \$\'\ell\$1. 158: The world would perish if the plans of serpents, of the wicked, and of robbers did succeed.
  - 27.—Metre of ál. 159: Śârdůlavikrídita.
- 27.—unj is one of the names of Siva; his wife Durga is the daughter of the mountain Himavat; Ganapati, the god of wisdom, and Kârttikeya, the god of war, who tore asunder the mountain Krauncha, are his sons. The serpent is sacred to Siva himself, the lion to Durga, the mouse to Ganapati, and the necock to Kârttikeya.

- P. 27, L. 2.—' How should such (strife and hostility) not be in another's (house), for it is, as every one knows, the nature of the world.'
- 7.— स्वरोधनाञ्चाय ' for the destruction of one's own guilt,' i. c. in order not to incur personally any guilt.
  - 8.—बोद्धन्य has here the sense of the causal form बोधयित्न्य.
- .9.—Vidura and Dhritarůshtra, the son of Ambiků, are two heroes mentioned in the Mahåbhûrata.
- 12.—महामान has the double meaning of 'a king's minister' and 'an elephant-driver.'
- 16.—Supply for each of the three Instrumentals of this verse some such word as 'suffered'; cf. the following story.
  - P. 28, L. 3.— Tita 'it is not,' i. e. it is not possible.
  - 5.—विश्वस्तः-विश्वासमात 'inspired with confidence—he confides.'
- 6.—The reason why Ashûdhabhûti thinks it necessary to employ 'words of deceit' is contained in the second Pâda of this verse: 'one who speaks plainly or truthfully does not deceive others.'
  - 8.—उपग्रयोम.-Final अ and आ are elided before ओव.
  - 11-संयोग 'the union with.'
  - 13.--प्रथमे वयसि 'in the first stage of life.'
- 13.—विरक्तिभाव—विरक्ति ; भाव is occasionally by a kind of pleonasm added to abstract nouns; cf. p. 77, 3. जाड्यभाव; 85, 6 बार्डकभाव.
- 14.—स झान्त: 'he is free from passions,' he is really ज्ञान्त, he only deserves to be called ज्ञान्त.
  - 16.—चित्ते जरा 'age in mind,' i. e. becoming old in wisdom.
  - 18.—The verb प्र governs two Accusative cases.
  - 19. wearing matted or braided hair,' as an ascetic.
  - 20. समस्माद्भन् 'covering one's body with ashes' of cowdung.
  - 21.—The mantra of six syllables is : भी नम: श्वानाय.
  - 27.—Metre of ál. 169 : Śârdûlavikriḍita.
  - P. 29, L. 4.—977 'in the next world.'
  - 5. -- कृतश्चयनसमयम् viz. आषादभूतिम्.
- 10.—एवं (चन्त्रयहस्त्र is a Genitive absolute, 'while he was thus reflecting'; cf. p. 24, 27.
- 12.—The पित्रारोषण is a religious ceremony performed on a certain day in every year on which the members of a family or the pupils of a Guru, etc. meet, and after invoking their parti-

cular deity (Siva, when they are Saivas, etc.), put rings of Dûrvâ grass as Pavitras on their fingers.

- 16.—योगेश्वरस्य : the कन्या is worn by Yogins; therefore it is said to belong to the Yogesvara, the lord of the Yoga.
  - 16.—सावधानेन scil. त्वया.
  - 26.—उहिस्य 'in the direction of, towards'; cf. p. 5, 11.
  - P. 30, L. 1.—नत: अणान 'then, after a moment.'
  - 4.-अन्वेषयन = अन्विष्यन.
- 6.—नगरे प्रस्थित:; the verb प्रस्था more usually governs a Dative or Accusative case.
- 7.—स्पेंट 'brought by the sun,' i. e. arriving at sunset; after sunset one must not continue a journey.
  - 14.—अतिथ: has to be supplied in each Pâda.
  - 15 .- Observe the irregular Sandhi in this line.
  - 17.—सन्दूत्य: see Grammar & 488, 3.
- 19.—देवस may stand for the name of any person whose real name is either not known or of no consequence.
  - 21.—Metre of śl. 173, 174, 175, 176: Âryâ.
- 27.—'The play (of her husband) burns her marrow, his love her bones, his kind words are harsh for the adulteress; husband and wife who are not both fond of each other are not happy.'
  - P. 31, L. 5.—ल्या भाव्यम् ; cf. p. 15, 19.
  - 10.—मागेव 'already before.'
  - 10.—स्वाकारम, see note on p. 6, 1.
- 11.—दृष्टमस्यय 'one who has seen conviction,' i. e. one who has seen with his own eyes what convinces him (of the truth of rumours heard before); cf. l. 20. संजातमस्यय.
- 15.—The Accusatives of this line stand in apposition to the Acc. বিশ্বালি of the following line.
- 17.—इर has the double meaning of 'hand' and 'ray,' अवर that of 'garment' and 'sky,' नेज: that of 'energy' and 'splendour,' राज that of 'fury' and 'red colour,' कार्जी that of spirituous liquor' and 'the west' (as the region of Varnna).
  - 24. तस्मिन्स्थाने 'in that place' (fixed upon by both of you).
  - 26.-अनावसरे = थरिमझवसरे.
  - P. 82, L. 1.—Metre of sl. 179, 180, 181 : Arya.
  - 4.—परलोके and जगति are opposed to each other-

- 5.— साथीने पर्मणे 'when a paramour is attached to them,' when they possess a paramour.
  - 7.-- बन्धकी रहसि scil. तं भजन्येव.
- 8.—कृच्छादपि 'even if she (by not doing so) incurs trouble or danger.'
- 11.— उन्मोचयामि ; the derivative has here and in the following (विमोच्य etc.) the sense of the primitive verb; cf. p. 20, 22.
  - 13.—तदन 'thereupon.'
  - 17. स्वर्भेदभयात् ' for fear of betraying her voice.'
- 21.—विजनाशास्त्रासम्बद्धः 'on account of the loss of his property, and being famished with hunger.'
  - 24.—मम गताया: 'while I was away'; cf. p. 24, 27.
  - 28.—अतः i. e. अस्मात्, (नासिकाच्छेदनिग्रहात्).
- P. 33, v. 3.—Metre of sl. 182 = sl. 405: Upajāti. Observe the hiatus in the third line.
  - 8.—नार्यपान 'of such a shape' (as it was before).
- 9.—आन्तिर्पि 'eyen an 'illusion,' i. e. even the faintest thought of.
  - 9.—मस्मसान् ; see Grammar & 490.
- 15.—Sambara, Namuchi, Bali, and Kumbhinasi are the names of different demons.
- 18.— साल्योगतः 'according to the times or occasions' which offer themselves.
- 20.— ক্রীবৃদ্ধনা: is the Ablative case, dependent on বিহীমন ; 'that cannot be distinguished from (i. e. cannot surpass) the intelligence of women.'
  - 24.—Metre of sl. 187: Upajāti.
- 25.—नेच्डेन् 'he should not wish,' i. e. one should not wish, one should not allow.
  - P. 34, L. 1.-Metre of sl. 188 and 189: Vaitaliya.
- 3.— The heart is beaten with fists,' (as it were to punish it for its malignancy and venomousness).
- 5.—Metre of si. 190: Śardūlavikridita. The qualities which are in this verse ascribed to various limbs of a woman's body are designated by such words as may denote both some good and some bad quality; दाकेद्य 'firmness' (of the material breast) and 'thardness' (of heart); द्वास्त्रव 'sparkling eyes' and 'ogling'; अव्यक्ष elegant 'smallness' and 'untruthfulness'; केरिट्य

waviness' and 'falsehood'; मान्दा 'stateliness' and 'slowness;' स्थूलना 'fulness' and 'clumsiness'; भीदन 'bashfulness' and cowardice'; मायाप्रयोग 'versatility' and 'trickiness.'

10.-Metre of sl. 191; Sragdharâ.

12.—इमोद्य ' difficult to be fathomed, unfathomable.'

14.-Metre of sl. 192: Vasantatilakå.

14.--कार्यहेती: 'in 'order to accomplish their designs.'

18.-Metre of śl. 193: Indravajrů,

18.- प्रथमम्-अय 'first'-- 'afterwards.'

28.-Metre of sl. 194: Upnjàti.

24.—मुहनेराग 'red for a moment,' or 'attached for a moment.'

26.-Cf. śl. 145.

- P. 35, L. 1.—विषमय ought, according to the rules of grammar, to form in the feminine विषमयी, and not विषमया. See Grammar, § 539, 8.
- 3.—चिन्तयतस्तस्य परित्राजकस्य may either be made dependent on निज्ञा or it may be considered a Genitive absolute; cf. p. 24, 27.

9.—कार्यकर णापेक्षया 'with the desire of accomplishing her design.'

11.—अभाज is a Bahuvrihi-compound.

11. - तदभिमुखम् = तस्या भभिमुखम्.

17.—यद्-तद् 'because—thereforc.'

23.-Metre of sl. 197 : Arya.

28.--भिन 'changed.'

27.—भूरिगद्रस् is a Bahuvrîhi-compound, qualifying वय:.

P. 36, L. 11.—नयाणामपि 'of all the three'; cf. p. 12, 5.

15.—पुन: 'besides' (the cutting off of the nose).

18.- यद; cf. p. 20, 15.

P. 37, L. 2.—पाना°; Yâtrûs are pilgrimages to particular shrines of certain deities. They take place on fixed days every year or two years, or at longer intervals. The number of devotees that take part in them is very great, amounting sometimes to 100,000 and more. The pilgrims offer their gifts at the shrine of the god, walk round it several times, and then depart.

2.--तत्र च=तस्मंब.

7.—तदुःखदुःखितः = तस्य दुःखेन दुःखिनः.

18.— काष्ट्रमदान 'the offering of wood' for the preparation of a funeral pile.

- 18.—यञ्चलाण्डस्य मध्यमम् 'whatever is contained in the egg of Brahman,' i. e. in the whole universe.
- 20.—सहस्रज्ञ उपायानाम् 'means by thousands,' i. e. thousands of means; cf. p. 48, 20 दुर्गाण स्यु: सहस्रज्ञ:.
  - 20.-असाध्य 'incurable.'
  - 22.—मना 'considering it,' i. e. if I consider it.
  - 26. तहेदना is a Karmadharava-compound.
  - 28. यत्र-तत्र, 1. ६. यस्मिन्-तस्मिन्.
  - 28.—मुक्ला 'except'; cf. p. 5, 11.
- P. 38, L. 3.—वेनतेय 'the son of Vinata,' i. e. Garuda, the vehicle of Vishnu.
- 3.—Vishnu is represented as having four arms; his weapons and insignia are a conch-shell, a disc, a club, a lotus, a diadem, and a jewel suspended on his breast. Lakshmî, the goddess of fortune, is his wife, and Râdhû was his favourite while he resided among the herdsmen.
  - 4.—चिरज 'old.'
  - 9.—बास्यायनोक्तविधिना; cf. p. 2, 1.
  - 10.—सुप्ता, scil. असि.
  - 14. कीटिका 'a worm.' Cf. p. 65, 22. पश्चिकीट.
  - 15.—(TMT: cf. note on l. 3.
  - 18. उपकल्प 'having assigned' me to thee.
- 19.—गान्धर्वेण विवाहन by the Gândharva marriage'; the Gândharva form of marriage is described as a form of marriage which is concluded simply by the mutual consent of the bridegroom and bride, without the performance of any religious ceremonies, and without consulting the relatives of the two parties. Cf. Manu, III. 27.
- P. 39, L. 3.—कुतान्त: कुपित: 'the god of death is angry' with him, and makes him therefore commit an action which deserves death as its punishment.
  - 6. see effect one who disgraces his family.
- 11.—विवादिता; the causal form is used here in the sense of the primitive verb.
- 20.—सीमाथिए: सह ; सह is employed here because मयौदान्यनिक्रम oonveys the general idea of 'war.'
  - 24. संबोध्यक क्या-व्यापादयात 'he is to be requested to kill.'

- 28.—कियन्मानाः literally 'of how great a measure,' i. e. of how little importance; ा: p. 8, 25.
  - 28. \_\_ makes the question more forcible; cf. p. 2, 11.
  - P. 40, L. 1,- गच्छना कालेन 'in the course of time.'
- 2.—भस्य (viz. देशस्य) depends on the word श्रेष in the Bahuvrîhi-compound मानारशेष:; the king had of the whole country only his fortress left to him.
- 4.—नानामकारवस्त्रसभ्ययेगन् is a Bahuvrihi-compound qualifying the preceding कपूर-विशेषान्; च is, strictly speaking, superfluous; it appears to owe its presence to the fact that the latter part वस्त्रसभ्ययेग of the Bahuvrihi-compound नानामकारवस्त्रसभ्ययेगन् is a Dvandva-compound; cf. p. 2, 21.
  - 7.-- अत्र काले-- अस्मिन्काले.
  - 9.--भन्या सह वियोग:; cf. p. 25, 21.
  - 14.-अथवा-मृत्यभेवति 'or should I die.'
- 18.—सम्बे: श्राप्तिते: literally by all enemies having been slain,' i. e. when all enemies have been slain. In Sanskrit the slaying of the enemies is looked upon as the instrument or means which will make the weaver again taste food; in English the slaying of the enemies and the tasting of food are considered merely as antecedent and sequent in the order of time.
  - 20.-- पन् ; cf. p. 20, 15.
- 23.— वेतुण्डीया गति: 'going to the paradise of Vishnu called Vaikuntha'; warriors killed in battle while actually fighting with the enemies enter paradise.
- 24.—पलायन्ती इन्यमानाः 'being killed while running away'; पलाय् (i. e. पला + अय्, पला-इ, परा-इ) is usually conjugated in the Âtmanepada.
- P. 41, L. 1.— स्मृतसात: 'merely remembered,' i. e. by the mere remembrance, by the mere thought.
- निश्तिनयमः 'one who has taken a vow'; cf. p. 40,18. समस्तै: कार्ष्याम.
  - 15.—यथा 'how, as,' is used sometimes like यद 'that.'
- 15.—विज्ञासन् 'his son-in-law Vishņu,' a Karmadhâraya-compound; compounds like this are not common in classical Sanskrit.
- 16.—The sentence commencing with कीलिकोऽपि and ending with किमेबबित consists of three parts (the first ending with क्यनीण: सन्, and the second with पश्यन्ति), which however do not.

form one harmonious period, to judge from the way in which it begins, the whole sentence should have been formed thus: कीलिको ६९ ...भवतीर्ण: सन्यावद्राजामात्यपार लोकिन्ध्रारवास्तव्यः कीलिको दृश्यते तावस्यु-च्छाते किमेत्रदिति !.

- 21. —देशभ गदन: 'and a part of the country was given' to him for his sustenance.
- 27.—Meaning of sl. 206: It is doubtful whether an arrow will hit the mark, but the intelligence of the wise is sure to hit whatever it aims at.
  - P. 42, L. 4 .- ज्ञावयम्, scil. कर्नुम्.
  - 16.—भन्यच 'and besides.'
  - 16.-अन्न विषये-अस्मिन्विषये.
  - 18.—याद् इ-तावज ; one would have expected यादक-तादक.
  - P. 43, L. 5.-सिन:श्वासेन स्थीयते scil. तया.
- 6.—परमेवराग्यता is an abstract noun derived from the Bahuvrihi compound परमेवराग्य.
  - 10.—संपद्यते लग्ना 'it is closely impending.'
- 11.—रोहिणीशकर 'the cart of Rohin' is the name of an asterism; its deity is Prajapati, and it is called therefore also माजापत्य शकटम. The passage of Saturn and other planets through this constellation portends evil.
- 12.—Varahamihira is the most famous of Indian astronomers; he flourished in the 6th century of the Christian era.
- 13.—Metre of sl. 211: Âryā. निद् 'to pass through.' रिवनन्दन 'the son of the Sun.' i. e. the planet Saturn.
- 16.—Metre of śl. 212: Arya. Whenever a planet passes through the তাত arat, the earth begins to suffer from want of rain; it becomes parched and bare, and is covered with ashes and bones from the funeral piles on which the human beings that have died in consequence of the drought are burnt. In this state it is compared here with the religious ascetics who, to atone for their sins, go about naked with their limbs covered with ashes, and eat the food which they have received as alms out of human skulls carried in their hands. See Varahamihira's Brihatsamhita IX., 25.
- 19.—Metre of si. 213: Rathoddhatâ. The last Pâda is incorrect; it ought, instead of ending in \_\_\_\_\_, to end in \_\_\_\_\_.

  [RC = unw : a' the planet Mars.' See Brihatsamhitâ XLVII.,14.

22.—काउन is here and elsewhere used actively in the sense of 'one who has played.'

- 24.—गुरुजलाशयेषु; for a similar use of the Locative case see p. 30, 6.
- 27.—तेन is explained by the following यद्दीज होषमात्रमपत्र नो द्धरिष्यात ; in the latter clause I take बीज होषमात्रम् as the object and supply from the preceding सर: as the subject of the verb उद्धरिष्यति, 'because (the lake) will not preserve here even their seed as a remainder'; बीज होष is here a Karmadhâraya-compound.
- P. 44, L. 5.—चतुर्वज्ञत्यापि वर्षाणाम् 'even in twenty-four years'; cf. p. 1, 24.
  - 6.--तत्र विश्वासम् = तरिमन्विश्वासम्
  - 15.—बहिइय 'towards'; cf. p. 5, 11.
  - 19 .- प्रभवतीति, scil. मत्वा.
  - 20.—स्मर्यतामात्मनी अभोष्टदेवता ; see below, p. 47. 24.
- 21.—इन्युक्तवाँ तस्मिन्—गृहोत: 'when he had said thus, he was seized.' The employment of the Locative absolute violates here the rule by which the subject of the Locative absolute should not be the same as the subject of the main sentence.
  - 23. त्रज्ञाश्चय is a Karmadhâraya-compound.
- 25.— कुदालकारण तिष्ठति 'is there any cause (for your return), concerning (your or our) welfare'?
- P. 45, L. 24.—व्यापादयज्ञीपरराम 'he did not cease killing,' i. e. he killed continually; उपरम् with न is here construed like the verbs आस, स्था etc.; cf. p. 5, 20.
- P. 46, L. 3.—तव तावत्-भस्माक च पुन: 'first, as far as you are concerned,—and further with regard to ourselves.'
- 8.—The meaning of the verse is that actions succeed only, and are on the other hand sure to succeed, when they are done according to certain fixed rules, and not according to the capricious will of individuals. सर्वा 'shaken, handled roughly' has besides the meaning of 'cultivated' and of 'churned'; सर्वा 'even when roughly handled' (or 'cultivated,' if referred to the soil, and 'churned,' if referred to the Arani).
- 11.—বিশ্বৰ with the Dative has the same sense as কাৰি with the Dative case; 'it stands to, it tends to, it produces.'
- 12.—In this verse the conduct of a prince is compared with that of a cowherd, in sl. 220 with that of a gardener.

- 16.—Śl. 220 nearly=śl. 347.
- 18.—In this verse a prince is compared with a lamp; the wealth which he draws from his subjects is like the oil which the lamp consumes; and as in the case of the lamp the consumption of the oil takes place imperceptibly, because the burning wick ( गुण) of the lamp sucks up the oil gradually, so the bright good qualities (गुण) of a king make the beholder forget that the king takes away the property of his people.
- 21.—सिच्यते चीयते च 'it is watered and (flowers and fruit) are gathered from it.'
  - 22.-\$1.223=\$1.348.
  - 24.—Śl. 224 nearly= śl. 349.
  - 25.—प्रजाभ्य: is the Ablative case.
- 27.—संक्षयान् 'in consequence of the ruin' brought about by a prince.
  - P. 47, L. 3.—तेत्रव=तस्मिनेव.
  - 9.— जूपोपरि 'above a well,' i. c. by the mouth of a well. cf. p. 19, 5.
- 14.— भाइत्स्य ' for my sustenance'; the Dative is used because the following निःसस्य वनं कृ conveys the idea of killing all the animals.
  - 14.—चिन्तयतस्तस्य. cf. p. 24, 27.
  - 16.—एकं-अपरम् ' firstly—secondly.
  - 18.—उच्छेदियव्यामि; cf. p. 20, 22.
- 22.—पञ्चशकोः समस् must mean here 'I as one of five hares,' I with four others; cf. l. 28.—See Grammar § 556.
- 24.—With अभीष्टवेना स्मरत the lion exhorts the hares to prepare themselves for death. See above, p. 44, 20.
- P. 48, L. 4. मृगकोपम् ' the rage '(which I feel) against the forest-animals.'
  - 7.-तम् vis. विग्रहम्-
  - 11.—दुर्गोश्रय is a Bahuvrihi-compound.
  - 14.—दुर्गेणकेन, scil. तत्सिध्यति.
- 18.—16 is a name of Indra; his teacher was Brihaspati, the preceptor of the gods. Hiranyakasipn was a demon slain by Vishnu. Viśvakarman is the divine builder of the gods.
  - 20. -- तनः 'therefore.'
  - 25.-51.233 = 1.364.
  - P. 49, L. 2. सर्वन्ती, from वृत्र to grow.' See Grammar, p. 169.

- 4.-Metre of sl. 235: Upajāti.
- 9,—मानोत्साह 'energy (caused) by self-confidence.'
- 10.—भागेन: 'the descendant of Bhrigu,' i. c. Parasurama, who is said to have exterminated the whole race of the Kshatriyas.
  - 14.--Construe : नार्श यानि यथा पत्रको वहाँ (नार्श यानि).
  - 17. qui 'in order that.'
  - 22.—तदन 'thereupon.'
- 24.— द्विगुणतरः; the comparative suffix seems to have been added to द्विगुण because this word itself expresses a comparative idea.
  - 27.—तत्र = तस्मिन्
- P. 50, L. 5.—तवाननरे न्तरिमञ्जनरे 'on that occasion,' viz. when Saniivaka was not present.
  - 8. स्वयमेव 'of my own accord.'
  - 11.—ज्यात 'he should tell,' i. e. one should tell.
  - 12.—साभिमाय 'spoken with a purpose.'
  - 17.-- तह्न : is a Tatpurusha-compound.
  - 21.-Metre of śl. 240: Śârdûlavikridita.
  - 22.—निर्विद्यते he becomes dissatisfied with.'
- 24.— स्वातन्त्यान् 'from independence,' i. r. in order to attain independence.
- 27.—अनैकान्तिकमेनत् 'this is not to the point,' 'this has nothing to do with the matter in question.'
  - P. 51, L. 1.—राज्ञा श्रियम् belong together.
- 7.—भन एनए दोष: 'from this very reason this fault,' i. c. this your feeling towards Sanjivaka is the very cause of his secret machinations against you.
- 12.—तदस्मान सिम्मित 'that is not attained from or through him, this advantage cannot to be derived from him.
- 13. द्वयित्व 'having shown his crime, having accused him. Instead of तस्मादेन one would have expected तस्मास्त.
  - 15.—Sl. 244 nearly =  $\pm$ 1. 422.
- 20.—Śl. 245 is taken from Kumārasambhava II. 55, where it occurs in the answer of Brahman to the request of the other gods to kill the demon Tāraka. The Nominative विषयः of the second line is accounted for by the fact that डेनुसलायन is equivalent to some such phrase as न डेन्स्य:, हेर्ड नहिन्.
  - 22.-Metre of ál. 246 : Vasantatilakâ.

- P. 52, L. 7.—यत्तवावध्यव्यवसायवासं कृतस्तासां मांसाञ्चम् 'how can they eat flesh' which (eating of flesh) is foreign (i. e. contrary) to thy resolution that nothing should be killed?'
  - 14.-Metre of sl. 250: Sardûlavikrîdita.
- 16.—It is commonly believed in India that rain-drops which under the Svâti-nakshatra fall into shells are changed into pearls.
  - 20.-Cf. Virâtaparvan v. 1149.
  - 22. —परिश्रयः = आश्रयः.
  - P. 53, L. 1 .-- मन्दिवसार्पणी यूका i. e. मन्दिवसार्पणी नाम यूका.
- 2.—भास्तादयन्ती......तिष्ठानि; the rt. स्था 'to stand' employed with the Participle of another verb expresses, like the rt. आन्, continuity of action; cf. p. 5, 20.
- 7.—Metre of sl. 253: Sårdûlavikrîdita; observe the hiatus ৰাবা খানিবৰ in the second line.
- 7.—समाथस; the rt. थम् is occasionally conjugated like a root of the first class.
  - 7.—आसनमिदम 'here is a seat.'
- 9.—एवं-युक्यति 'such (conduct) is proper.' The more usual form is युक्यने.
  - 21.—तत्सर्वेमदरार्थतः, scil. कियते.
- 25.—नुनस्त्रमामुख्यपञ्च 'you, however, are Agnimukha (i.e. "fire-mouth," by nature, and may therefore by your bite awaken the prince), and have no control over yourself (and may bite him therefore also when it is dangerous to do so).'
  - 28.—Construe : ताबबादि तदास्वादयामि (ताई) मम देवगुरूकृतः श्रापथः स्यान्.
- P. 54, L. 6.—Sense of sl. 258: It is more likely that fire should become cold and the moon's rays hot, than that a being should change its nature or characters.
  - 9.—उत्थितः scil. भाइ च.
- 11.—बीक्षांबहु:; the rt. हेश is usually conjugated in the Atmanepada.
- 25. नीतीवर्ण is a Bahuvrihi-compound, 'one who has the colour of indigo.'
- P. 55, L. 3.—वज्रवेष्य; वज्रवेष 'diamond-cement.' Various directions for preparing this kind of cement are given in the 57th Adhyaya (called वज्रवेष) of Varahamikura's Brihatsamhita. One way of making it is as follows:—Admons of water should be houled with the unripe fruit of the Tinduka-tree, the unripe fruit

of the Kapittha-tree, and also the flower of the silk-cotton tree, likewise with seeds of Sallaki trees, bark of the Dhanvana tree, and with orris-root. When the mixture has been boiled so long that only an eighth part remains, it should be taken from the fire. The paste so obtained should again be mixed with the following substances (which must first be pounded), viz. common frankincense, aloes, bdellium, marking-nut, the gum of the Kundurûka and Sarja trees, also with flax and Bel fruit. When employed in building, this paste has to be heated, and it is said that palaces, houses, windows, Lingas, idols, walls and wells built or fixed with it will stand a million years. In the modern Marathi the term and is used, so to speak, proverbially, to denote shything ineffaceable or indelible; writing engraved on a stone, a spot of ink made on a piece of cloth, a sin for which no penance can be done, etc. may be called and.

- 4.—एको यह: 'their grasp is one,' i. e. they all cling fast to what they have once come in contact with.
- 5.—इरग्लग्रलग्रल is a Karmadhâraya-compound, 'the poison on the neck of Siva, which is (dark) like the Tamâla-tree.'
  - 10.--विश्वसेत्, cf. p. 53, 7.
- 15.—इञ्चलपायाद्; a large umbrella of a particular shape is, as a mark of distinction, held over a prince.
- 18.—বাংকাজিনা:; native princes keep even now a special servant who has the betel leaves, betel nuts, etc. in his charge, and offers them to his master when required. Formerly this office was given only to very trestworthy and confidential servants.
  - 20. नस्य वर्तमानस्य ; cf. p. 24, 27.
- P. 56, L. 3.—44: 'whence' or 'from which' (I can judge, that, etc.)
  - 4.—विश्यामि for the regular इमिष्यामि. See Grammar, p. 169.
  - 4.— अत्र 'in the following.'
- 19.— Firstly, birth causes very great pain; then there is constant misery; and in that one has besides to support oneself by service, etc.
  - 21. sura 'they are heard,' i. c. they are recorded to be.
  - 23 .-- 'In consequence of his servitude he does not eat when

he is desirous (of food), he does not awake free from sleepiness (i.e. he is made to rise when he is still sleepy), etc.

- 28.—पापभनेतः 'caused by the sin (which a servant will inevitably commit) and the virtue (of the religious ascetic).'
- P. 🗱, L. 2.—भनाय तानि चाल्यानि 'they even have little power to secure wealth.'
  - 6.--Construe: स्वामना मन्त्रभेदं कर्त सचिवानां न यह्यते.
  - 10.—अञ्चलका 'murder not (committed) with a weapon.'
- 14.—Construe: तस्य सा हत्या तदुत्था 'his murder arises from that man, i.e. is caused by that man.'
  - 16.-- यद: cf. p. 20, 15.
- 19. प्रायक्षित्तेन तदहेंण विचीलन 'by making an atonement proportionate to that (murder).' चीण from rt. चर्.
  - 20. सुद्दह: scil. द्वाध्यन्ति.
  - 23. सामादिभिरुपयि: : cf. p. 26, 17.
  - 25.--अज्ञाक्यः = असाध्यः.
  - 25. इते scil. तस्मन्.
- 27.—'The son of Drona' is Asvatthaman; cf. Sauptikaparvan, v. 380, etc. ज'even.'
  - P. 58, L. 5.—Metre of ál. 278: Âryâ.
  - 9.—वरम् न : cf. p. 1, 15.
  - 15.-Metre of sl. 282: Upajâti.
  - 20.-Metre of ál. 283: Vansastha.
  - 25.-Metre of sl. 284 : Śardulavikridita.
- 27.—'Certain ruin attendatheir various failings; (on the other hand it is doubtful whether) they will be successful or not (even when they do not commit any fault).'
- 28.—भाज्ञाकृन् 'accompanied by danger or uncertainty.'
  - P. 59, L. 2.-Metre of sl. 285: Mandakranta.
  - 2- . HITE w 'heartily attached.'
- 8.— सहन्ति; the rt. सह is usually conjugated in the Âtmanepada only.
  - 10. नतुष: 'by his own good qualities.'
  - 19.—Observe the hiatus between the third and fourth Padas.
- 22.—अर्देन मित्रशित स्म 'there lived once'; अस्ति is frequently used at the commencement of a story where it forms the verb of the first sentence; e.q. p. 3, 4 अस्ति-नगर्स 'there was a town';

- p. 21, 19; p. 27, 20 भस्ति—सर्वायुन्तम्; p. 42, 25 भस्ति—सर् ;; p. 52, 26 भस्ति–श्रयनस्थानम्. Hence भस्ति has come to be considered generally as the usual word to begin a tale with, and it is occasionally, as in the present instance, employed redundantly.
- P. 60, L. 4.—হাবসন্থাপনকন্ 'arising i.c. equal to the sin arising from the murder of a hundred Brihmans.'
  - 13.—प्राणिन वियुक्तः ; cf. p. 25, 21.
  - 15.— $q \in H = q \in HH$ .
  - 18.—सन्तयतः : cf. p. 6, 5.
  - 27.—प्याचिन 'one who requires wholesome or nourishing food.'
- 28.—प्यक्तिया 'the preparation of wholesome or nourishing food.'
  - P. 61, L. 4.—Metre of sl. 290: Upajâti.
- 12.— श्रुक्तिय literally 'the suppression of hunger,' i.e. the inability to satisfy one's hunger, starvation.
- 13.—न यास्यन्ति 'which will not go for your Majesty,' i.c. if it is not to be given up for your Majesty.
  - 15.-Metre of ál. 291: Upajâti.
  - 18.-अरका:=अरा:.
  - 20.—महती 'great, serious, dangerous.'
  - 22. 34: 'we make.' i.e. 'we will make,' or 'let us make.'
- 24.—The words यस्य भृत्यस्य जीवतः प्राणेषु विश्वमानेषु must be taken together.
  - P. 62, a. 4.—परम्=परमम्.
- 7.—स्वरं नदिष दुरेलम् 'very little, and that even of little strength (or poor).'
- 9.—Supply भनता for गतम् and also for माम्:; 'you have repaid to our master the debt we owe him for having supported us'; compare p. 61, 22.
  - 11.--प्रणम्योपविष्ट: scil. आह च.
- 14.—वेषां सहणसंभव: 'arising from the taking away of it (i.e. the life of a servant).'
  - 16 .- स्वजातिः =स्वजातीयः.
  - 21. -न ते गच्छन्ति 'they do not go;' i.e. because they do not go.
- P. 63, L. 1.—शोभावाक्यानि 'speeches of beauty,' i.e. handsome speeches.
  - 7.—Observe the hiatus between the third and fourth Padas.
  - 7.—तानि i.e. थनिष्टानि.

- 16.—संपरिकल्पिनः 'found out to be, made out to be.'
- 18.—समाचरेत 'he (i.e. अञ्चलप्रकृती राजा) will conduct himself.'
- 20.—समस्त: 'with councillors,' i.e. if he possesses or is surrounded by councillors.
  - 21.— तै: i.e. सभासंदै:.
  - 24,-Metre of sl. 303: Âryâ.
  - 27. Metre of sl. 304: Vasantatilakå.
- 28.—किल 'indeed,' i.e. as must be admitted, as everybody knows.
- P. 64, t. 2.—पर-पर and l. 5 अन्य-अन्य 'the one' (i.e. he who listens to the slanderer), 'the other' (i.e. the slandered person).
- 4.—खलमुजङ्ग is a Karmadhâraya-compound, खली भुजङ्ग इन. See Grammar § 554.
  - 5.—प्राणिवियुच्यते; cf. p. 25, 21.
  - 13.—आश्रसेत : cf. p. 53, 7.
  - 15.—нक्ता 'except'; cf. p. 5, 11.
  - 16.—Metre of ál. 308: Upajáti.
- 21.—गुणानेता 'these two kinds of excellence, these two advantages.'
  - 23.-Metre of śl. 310: Sårdůlavikrídita.
- 28.—Literally, 'by sacrifices, (undertaken) for the sake of making the oblation of clarified butter, etc., (performed) together with the distribution of various presents, etc.'
  - 25.—चान्द्रायणाद्यः, scil. त्रतैः.
- 27.—कृतनिश्चय may govern both the Locative and the Dative; cf. above p. 41, 4 सर्भ कृतनिश्चय: it may also be compounded with the noun governed by it, e.g. सर्णकृतनिश्चय: 'resolved to die,' or it may govern an Infinitive, e.g. इन्तुं कृतनिश्चय: 'determined to kill.'
- P. 65, L. 5.—क्तेंच्या श्रास्त्रमकाञ्चला 'they should assume the brilliancy of the autumnal moon,' is said in opposition to the preceding आत्मान प्रगोपयेत् 'he should hide himself.'
  - 16.-चटित=भापति.
  - 18.—का मात्रा; cf. p. 8, 25.
  - 21.—तेम, i.e. नरेण.
- 24.—The Rew is the 'red-wattled lapwing.' Jerdon, The Birds of India, Vol. III., p. 649, remarks of this bird: 'In the south of India it is recorded to sleep on its back with its legs apwards, and the Indian proverb "Titihrise asman tham jaega,

etc., can the Peewit support the heavens," is applied to a man who undertakes some task far above his strength.'

- 26. जुन्हलाद्वि 'if it were only for curiosity's sake.'
- P. 66, L. 2.—वेलाव्याजेन 'under the disguise of the tide,' i.e. desirous of creating the impression that the eggs had been taken away by the regular tide.
  - 12.- मिने scil. भवत: -
  - 14.—संभ्यं क ' to go for shelter to.'
  - 15.-तृ :खदु:खिती=तस्य दु:खेन दु:खिती.
  - 15. जमालकोषम् is a Bahuvrihi-compound.
  - 19.-Metre of sl. 316: Upajâti.
- 20.—गतिमामुगाल: 'one may obtain progress or success.' सः 'he,' i.e. 'a man or one who is courageous in times of adversity.'
  - 22.—तर्तम् occurs occasionally for the regular तरितुम् or तरीतुम्.
- P. 67, L. 1.—चेन.. नयश: 'in order that you both bring to the lake the piece of wood, after I have seized it in the middle with my teeth, (both of you) holding it together with me at the two ends.'
  - 3.-भवता. आव्यम ; cf. p. 15, 19.
  - 4.—गच्छता 'going, i.e. being carried along.'
  - 7.—आह 'began to say.'
  - 8.-- and is a Locative absolute.
- 11.—अनागतिकाता=अनागतस्य विश्वता 'one who makes arrangements for that which has not yet arrived, provident;' प्रसुख्य नगतिः 'he who shows intelligence when (danger, etc.) has approached, possessed of presence of mind'; यहविद्यः 'he who thinks that what will come, must come,' and who makes therefore no effort to avert a danger that may threaten him, 'the fatalist.'
  - 15.—इति त्रयः 'these three.'
  - 17.—भन्नेषितः cf. p. 20, 22.
  - 18.—সাহাব্ৰবি: 'means of subsistence.'
  - 21.—रात्रावपि 'this very night.'
- 24.—संश्रित्यः is an incorrect form; the right form would have been संश्रीयत्यः
  - 25. नुन्म् 'surely, in all probability
  - P. 68, L. 1.—अन्यकाप 'also elsewhere' (than at home); or

NOTES. S1-

'even elsewhere,' i.e. should it be in a strange place, and not at home.

- 2.—ते न पहनन्त 'they.do not see,' i.e. they do not await.
- 5.-भीत 'timid.'
- 7.—Metre of ál. 322: Upajâti.
- 8.—हि is used in interrogative sentences to make the question more forcible and urgent; इस्मान् ...हि 'why (pray tell me), for (I should like to know), does he' ..
  - 12.—बाङ्गात्रेण; see Grammar & 539, 8.
  - 13.—गतानामपि, scil. अस्माक्तम्.
  - 15.—Metre of sl. 323 = sl. 20: Vansastha.
  - 21. त्राह्म is a Karmadhâraya-compound.
- 22.—यहाबिध्येण सह ; all the fishes 'together with, i.e. including Yadbhavishya,' were taken out of the lake.
- 25.—तन युक्तम् 'therefore, (i.e. because you are too weak to fight with the ocean) it is not proper.'
  - 26.—अस्वीपरि कीप 'anger against it.'
  - P. 69, L. 1. -- Metre of al. 324 : Arya.
  - 1.—अपद्रवाय भ ' to be to distress, to turn to distress.'
  - 2.—दहतितराम् 'burns all the more.'
  - 4.—Śl. 325 nearly=śl. 237.
- 9.—Asigs 'the enemy of the moon,' i. e. the demon Râhu, who is believed to cause the lunar eclipses by swallowing the moon. A lunar eclipse can only take place at the time of full-moon.
- 11.—गण्डस्थासम्बद्धतः is an irregular Bahuvrihi-compound, 'one from whose cheeks brown juice trickles down.'
  - 14.—qq has the double meaning of 'foot' and 'ray.'
- 16.—नवास; the Present tense is occasionally used to denote an action which will take place almost immediately.
  - 17. जाइनी 'the daughter of Jahnu' i.e. the river Ganges.
- 18.—तत्क्यम्; the meaning of तद् becomes clear if the preceding यह is dissolved into यदस्मिन्; यदस्मिन् .तत् तम्.
  - 20. अनिर्वेद: त्रियो सक्तव 'faint heart never won fair lady.'
- . 21.—अहोरास is generally masc. ; see Grammar § 569.
  - 22.-Metre of sl, 330 : Âryâ.
  - ·22. परभागः = सुसंपत् 'superiority.'
  - 28.—qui meafis 'a balance, a pair of scales,' and it denotes also

'the sign Libra of the zodiac'; ব্ৰথাছিছ may therefore be either 'to ascend a balance, to be weighed on a balance (with something else), to be balanced against' or 'to enter the sign Libra of the zodiac'; both meanings must be understood here. The sun enters the sign Libra at the end of the monsoon.

26.—17; the first line contains the cause of the fact described in the second line.

P. 70, L. 3.—महाजनविरोध 'hostility of many people or creatures,' viz. of the sparrow, the woodpecker, the fly, and the frog.

10.-आय: शेषता; cf. p. 5, 16.

11.-न क्यंचिदतिष्ठन 'she never ceased.'

13.—त्दु:खदु:खित:; cf. p. 66, 15, etc.

16.—विशेषोऽयम् ; the wise do not bewail what is lost, etc., but fools do.

19.—निषेवते 'he suffers.'

22.- किया: 'funeral rites.'

26.—Metre of śl. 336 : Âryû.

27 .- परम् = परमम्, श्रेष्टम्, उत्तमम्.

P. 71, L. 2.—स सुदहासने यः स्पात् 'he is a (real) friend, who is (a friend) in adversity'; a friend in need is a friend indeed.

3.—यत्र निर्वेतिः i.g. यस्यां (भार्यायां सत्यां) निर्वेतिभेवति.

8.—िक्युच्यते उन विषये 'why say more about this matter ?' i.e. no more words are needed to persuade me to assist you in this affair.

11.-मित्रेनं कि कृतम् scil. तत्कार्यम्.

13.—इमे: 'we will act.'

16.—जुपोऽपि 'three together.'

17.—महाजनस्य; cf. p. 70, 8.

22.—जलाश्य मना 'thinking of a lake,' i. e. believing a lake to be near.

P. 72, L. 3.—अञ्चताः शोषणे 'unable to dry up.

5.— शह्य depends on याति i.e. अभिनुसी याति.

7.—वैनेतेयः; cf. p. 88, 3.

7.—परिमक्स्थानम्: cf. भपमानस्थानम् p. 78, 18; 74, 5.

8.—अवस etc.; the reasoning appears to be this: 'let us report our humiliation to Garuda; he will avenge us; or should be be too proud to assist us, it will at least be some relief to us to speak of our sorrow to him.'

10.—Metre of sl. 341 : Arya : of. sl. 101.

- 12.—याम: ' wo go,' i.e. we will go.
- 17. कमें गहितम is the object both of संवीस्य and of करोाने.
- 18.—गतानुगतिक 'following what precedes, following the conduct of others, doing as others do.'

- 22.—बद्धागः = षष्टी भागः ; cf. Manu VIII., 304.
- 24.— र्वताप has the double meaning of 'heat, fire,' and 'pain, distress.'
  - 25.—अदम्बा ' without having burned or consumed.'
  - P. 73, L. 1.—Sl. 347 nearly =  $\pm$ 1. 220.
  - $3.-\pm 1.348 = \pm 1.223.$
  - 5.—Sl. 849 nearly =  $\pm$ 1. 224.
  - 8. शोषयाम: 'we dry,' i.e. we will dry up.
- 9.—चिन्तयनस्तस्य may depend on विष्णुद्तः 'a messenger of Vishnu to him who was thus reflecting'; or the Genitive is used absolutely: 'while he was thus reflecting, a messenger from Vishnu came and said'; cf. p. 24, 27.
  - 12.—यद्; cf. p. 20, 15.
  - 15.—Sl. 350 nearly =  $\pm 1.47$ .
  - 17.—एत्त-देवक 'such as this.'
  - 18.—अपमानस्थानस ; cf. p. 74, 5 ; p. 72, 7 परिभवस्थानम्.
- •19.—भगवदाश्रयभूतेन ' being the seat or resting-place of the venerable (Vishnu).'
  - P. 74, L. 1,—Sl. 352=sl. 83.
- 5.—खहाश्रयोन्मचेन ought properly to have been लहाश्रयलोन्मचेन 'intoxicated or inflated by (the fact of being) thy seat.'
- 11.—As a master is punished for the offences of his servants, he too ought to be ashamed of those offences, even more than the servants themselves.
  - 21 .- इष्ट:, scil. सिहेन.
  - 22. इष्टा, scil. मया.
- P. 75, 1. 4. अनेदर्भ 'even by his wealth,' i.e. even by sacrificing his wealth.
- 5. न्त्रज्ञानेकाः i.e. तस्य (बलवतः) अनुप्रवेकाः; अनुप्रवेका is used here in the same sense which अनुप्रविक्य has in sl. 68, viz., 'entering into (a person's feelings and sentiments), accommodating one's self (to somebody and thus gaining influence over him).'
  - 8. सामादिभिक्षा वै: ; of. p. 26, 17.
  - 7. -- 244 04: ct. 1. 3.

- 11.—The prosperous man can afford to be virtuous.
- 12.—'The foolish man who employs artifices to preserve his wealth, etc., when his life is in danger,' etc.
- 16.—गरतो देनविह्नायत्तस् विह्न-विधि 'anything ordained or commanded, a command'; 'further it (i.e. that which I have begun) depends on the commands or will of destiny.'
  - 21.-Metre of ál. 361: Vasantatilakâ.
- 22.—देवं हि देवम् 'destiny is destiny,' i.e. what is ordained by destiny, cannot be altered by any effort of man.
  - 26.—भन्योन्यम् has to be taken with भेद:.
  - P. 76, L. 6. सर्वेडिप; cf. p. 12, 5.
- 7.—समर्थ: governs both the preceding Locative case and the following Infinitive.
  - 8.—Metre of sl.  $363 = \dot{s}l$ . 382 : Arva.
- 9.—The construction is: अज्ञपिट पातियतुमेव शक्तिराखोरस्ति, अज्ञपिट-ग्रुजर्तु शक्तिराखोनीस्ति.
  - 12.—Śl. 364 nearly=sl. 233.
- 16.—শ্ব মিট হিঘল: 'even if he be constant in his kindness (towards one's self).'
  - 17.-अहमपि 'I on my own part, I myself.'
  - 19.-Metre of sl. 366: Mandakranta.
  - 20.—नाउडमान: 'if he wish it.'
- 28.—देशस्यायाय वा भाविष्यति 'or it (viz. what I have done) will be for, i.e. will turn out in, his leaving the country.'
  - 24.—ला मुक्ला 'except thee'; cf. p. 5, 11.
- 27.—तत्र 'there, in such a case,' i.e. in a case where by ruining an enemy one benefits one's self.
- P. 77, L. 1.— Tenso 'a cause or motive for hostility'; Sanjivaka should be slain because his body will afford food.
  - 3. बाब्धभावात् 'for stupidity'; of. p. 28, 13.
- 4. पण्डितो युद्युक्ति महोत 'the wise man if his intellect is confused will not eat,' i.e. if the wise man does not eat (when he by doing so can hurt his enemy and accomplish his own ends), his intellect must be confused.
- P. 78, L. 9.— स्वामिनी दिने कृते 'by having acted for the welfare of our master.'
  - 12. मदीवयवीजनमेतदुच्यताम् 'let this ( viz. स्वाम्पर्य: 'क्लियाम् ) be

reported (to the lion) as the use to be made of me,' i.e. let the lion know that I desire to give myself up for his benefit.

- 16.—भर्ममितिभुन may be taken as a Bahuvrîhi-compound referring to हिराणकृद्धशा 'for which Justice is surety.'
- P. 79, L. 2.—उच्छिता 'the state of being a remainder,' somebody else having already eaten of it.
- 2.—रेन 'in order that'; one naturally supplies before येन some such expression as 'let me know this, tell me this,' (in order that I, etc.).
- 8.—अवलोकपति किल तह्व...' he looks (as if he meant to say) "tell something, I am sure you will do so, by which" etc.'
  - 7.—तैच मार्गेण 'by that road.'
- 16.— aw originally 'to be killed,' has here the sense of a Past Pass. Partic. 'killed, one who has suffered death.'
- 21.—यच्छप्पादोऽपि 'that I, although I am a graminivorous animal.'
  - 23.—Observe the hiatus between the first and second Pâdas.
  - 24.-गर्भमश्वतरी यथा i.e. यथाश्वतरी गर्भ मृत्युम् (i.e. मृत्युकारणम्) उपमृह्णात.
  - P. 80, L. 1.—Metre of sl. 371: Sårdûlavikrîdita.
- 1.—यनताम्; the rt. यन् is usually conjugated in the Atmanepada only.
- 4.—सेको अपि तस्पोह्नचः 'lotion (for the burnt spot) likewise consisting of it (i.e. of fire).'
  - 6.-Metre of śl. 372: Vasantatilakâ.
- 6.—Sanjîvaka has said in the preceding, that it might be best to go near the lion; the latter might look upon him as one come for protection, and on that account not kill him. In favour of this plan he recites vv. 371 and 372. The former of these verses is to show, that in misfortune one ought to employ extraordinary means for one's welfare; v. 372 on the ether hand states the belief that whatever happens to one is the natural consequence of one's actions in a former life. Sanjîvaka thinks, therefore, that either his boldness of going near the life, whom he believes to be hostile to himself, or the result of the good works done by him in a former existence, may save his life.
  - 12.-अरोबस 'better, more honourable.'
  - 15.—Construct सहत: (Ablative case) ध्यमपि लड्या.

- 19.-Metre of ál. 375 Sárdúlavikridáta.
- P. 81, L. 1.—বুলিবাজালারী 'resembling Palása trees in blossom,' because they were covered with spots of blood that looked like the red blossoms on a Palása tree.
  - 4.—Metre of sl. 376: Sårdûlavikridita.
- 4.—The compound ending with দলান is a Bahuvrîhi-compound; 'having as fruit,' i.e. to be punished with, deserving as punishment.
- 7.—आरोप्पते तुलाम् 'is placed on the balance,' i.e. is made to waver in the balance, is endangered.
- 8—Karaṭaka's reasoning in this and the following line is not very clearly expressed. He remarks first, 'If our master is injured, what becomes then of thy knowledge of counselling?' The following अवन introduces an alternative which however does not appear to be fully stated; 'or suppose (our master is not injured and) Sanjivaka (likewise) not killed, (what do we gain then by your counsel?)...however this cannot be because...'
  - 15 .- Metre of sl. 378: Arya.
- 16.—Native physicians cure slight cases of biliousness with sugar which the patient takes in milk or ghee; in severe cases they prescribe a decoction of quita (i.e. the modern aggress snake-gourd, Trichosanthes dioeca or anguina), which is very bitter.
- 22.—It is one of the duties of a king's councillor to provide against calamities. In this case Damanaka has brought calamity on the lion or on the bull, or on both; he therefore is ignorant of the duties of a councillor.
- 25.—एकतम is used sometimes where one would expect एकतर, and vice verså; cf. p. 86, 22.
  - P. 82, L. 1.—Śl. 381—śl. 127.
  - 4.-- \$1. 382-- £1. 368.
  - 8.—Metre of sl. 333: Vansastha.
  - 9.—वया या 'to go on a path.'
- 10.—दुर्गममार्गनिर्गमम् is a Bahuvrihi-compound referring to समर्थ-वस्तरम्, 'the way out of which is a difficult path.'
  - 17.—अमायासितकार्यक 'one who does not use his bow strenuously.

- P. 83, L. 12.—र्थाकेश is a Bahuvrihi-compound.
- 15.—महरक विरुवि: cf. p. 45, 24.
- 19.—Supply in this and the following line weld.
- P. 84, L. 6.—44; cf. p. 20, 15.
- 12.—Observe the hiatus between the third and fourth Padas.
- 16.—রিস্কাণিব: is the Past Pass. Partic. of হাস্কাণবার, a Prakrit form of the Causal of হাস্কার, which is the Desiderative of rt. হাত্ ; the regular form of the Causal is রিস্কারে.
  - 17. संपद्यते with the Dative; cf. p. 46, 11.
- 19.— It is like a lamp placed into a pot covered up with darkness, i.e. a pot the sides of which do not allow the light to pass through.
  - 22.—Metre of sl. 395 : Arva.
  - P. 85, L. 6.—बार्ककभावे ; cf. p. 28, 13.
  - 8.—Metre of sl. 397: Arya.
- 22.— तन्मात्रं 'that only,' i.e. only as' much as is wanted; the Accusative depends on नेष्यादः.
- 25.— वलते; the rt. वल् is usually conjugated in the Parasmaipada only.
  - P. 86, L. 7.—ततः स्थानात् = तस्मात्स्थानात्.
  - 7.—आनयाव: 'we fetch,' i.e. we will fetch.
  - 9.—शिर: 'his own head.'
- 12.—धर्मनुद्धिः खल्बह्य् 'I am indeed धर्मनुद्धि ' i.e. I am really what my name expresses, viz. 'of a righteous mind.'
- 14.—परवाराणि; the word बार is used here exceptionally as a neuter plural; usually it is a masculine plural.
  - 15.—स पद्यति 'he sees,' i.e. he sees rightly or correctly.
  - 17.—दिव्यार्थं नियोजिती 'referred to an ordeal.'
  - 19.—Śl. 408; cf. Yajnavalkya 1I., 22.
  - 21.—आवयोरेकतमम् 'one of us two'; cf. p. 81, 25.
  - 22.—जार ज्यन्ति 'they will make,' i.e. they will declare to be.
- P. 87, L. 2.—परिपार्त या 'to become ripe,' i.e. to be secured and to become thus enjoyable.
  - 6.- पद; cf. p. 20, 15.
  - 9.—\$1.  $405 = \pm 1.182$ .
- 28. पश्चती रक्तमुर्वस्य 'while the foolish crane was looking on'; cf. p.,24, 27.

- P. 88, L. 6.—यदास्त 'if there is.'
- 11.—व्योध्यते 'he is instructed, he is given advice.'
- 18.-पापनक्रिवत i.e. यथा पापनुक्रिना.
- 18.—বল বাবি; Karataka has said before that Damanaka is not wise; he goes on, 'neither are you good and honest.'
  - 22.—Metre of sl. 408: Arya.
- 22.—यजादिष 'even by an effort,' i.e. even if he were to try very hard.
- 24.—सामिन: is the Accusative plural; the plural is more respectful than the singular.
  - 25.—ममासनेन भवता न भाव्यम ; cf. p. 15, 19.
  - 26.—लोहसहस्त्रस्य 'of a thousand (viz. pounds) of iron.'
  - P. 89, L. 5 .- यत = यस्मिन.
  - 9. -- त्रीव ' in the very same place,' viz. यन विलिसतं प्रा.
  - 9.—परेषां स निन्दित: 'he is an object of scorn for others.'
- 18.—चिषेभयात् 'because he was afraid on account of the theft' which he had committed.
  - 22. मुक्ल भपे etc. 'except through fear,' etc.; cf. p. 5, 11.
  - 25.—परिणामें 'in the end,' in the long run.
  - P. 90, L. 9.—दारकेण प्रयोजनमः cf. p. 12, 4.
  - . 13. पश्यती में ' while I was looking on'; cf. p. 24, 27.
    - 24.-Metre of ál. 415: Śârdúlavikridita.
  - P. 91, L. 5.—at-a; cf. p. 1, 15.
  - 5.—हितकारक 'a friendly person, a friend.'
  - 11.- व्यजनं नीत्वा 'having taken a fan, with a fan'; cf. p. 5, 11.
  - 11.—बक्षःस्थलोपरि; cf. p. 19, 5.
- 17.—पूर्वजन्मयोगन 'by means of, or in consequence of, his former existence,' i.e. in consequence of the actions done by him in former lives.
  - 22.—Metre of il. 418 : Âryâ.
  - 22. सल्ब्ला (coquettishly) 'bashful.'
- P. 92, L. 2.— वरित्स appears to have the meaning of आपतित्स् on p. 17, 3. See p. 65, 16.
- 6.—भविद्रहनासेव 'already by the name of the separation from you,' i.e. even by the mere mention of the separation from you.
  - 6.- यथा 'so that.'
  - 9. तेषाम्-अजताम् ; cf. p. 24, 27.
  - 12.—विलोकिता: ' searched.'

- 18.-तदापि माम् १.८. तदा मामाप.
- 18.-- विषयित; see p. 56, 4.
- P. 93, L. 4.—अयुक्तं सवा-कृतं-व्यापादयता 'I have acted improperly in killing.'
  - 8 .-- यावसन्द्रदिवाकरा scil. तिष्ठनः
  - 10.-तेषाम् i.e. सभ्यानाम्
  - 12.-81.422 = 61.244.
  - 20.-Metre of. sl. 424 : Indravajrå.
- 23.—क्तं विद 'to know or remember (the good) that has been done to one's self by others,' i.e. to be grateful; cf. कृतज्ञ.
  - 25.-Metre of sl. 425: Vasantatilakû.
  - P. 94, L. 3.—tisleaula 'sorrow for Sanjivaka.' cf. p. 48, 4.

## NOTES TO PANCHATANTRA II. AND III.

- P. 1, l. 6.—महिलारोध्य is, according to Benfey Panch. Vol. II. note 4, probably the town, called by Ptolemy, 'Maliarpha,' and in Tamil 'Mayilpur,' situated near Madras.
  - P. 1, 1. 9.—Metre of śloka 2, Śardolavikridita.
- P. 2, l. 5 & 6.—The first adjective belongs to the first noun, and the second adjective to the second noun.
  - P. 2, l. 8.—Metre of śloka 4, Śardalavikridita—पौलस्रको रावणः
- P. 2, l. 16.—मस्या=ज्ञास्या see also Panch. IV. and V. note to p. 8, l. 17.
  - P. 2, 1. 18.— मुद्धि 'presence of mind.' हीयते 'does (not) fail.'
- P. 2, l. 21.—नो चेत् 'otherwise—(if you, etc.') The two words denote only the alternative and must be taken by themselves. Another चेत् or बाई must be understood with the following न करिष्वथ.
  - P. 2, 1. 24.—उपमा सनाम् 'just so it is with etc.'
  - P. 3, 1. 6.—Metre of śloka 9, Âryâ.
- P. 4, 1. 11.—The reading of the MSS. निर्व नागच्छन्ति has been altered to निरवमागच्छन्ति, though the former reading may possibly be defended.
  - P. 4, l. 18.—Metre of sloka 17, Vasantatilaka.
- P. 4, l. 22.—मादिलस्वम् świthout delay' avyayibháva compound, compare मादिरम् [Benfey].
  - P. 5, 1. 2.—Metre of śloka 19, Drutavilambita.
  - P. 5, 1. 7.-Metre of śloka 20, Śârdûlavikridita.

एकान्त 'solitude.'—दुनीतं—गुन:। Sense: 'It is impossible to perceive any effect of merit (स्कृतं) or demerit (दुनीतं); nor does an apparently safe place afford protection, since fate etc.'

- P. 6, 1. 15.—The latter half of sloka 26 contains an allusion to the tides of the ocean.—उपस्ते. 'waits for, i.e., avails himself of the assistance of.'
  - P. 7, 1. 23.- fat 'rich.'

- P. 8, 1. 4.—नीतिसर्वस्य ' the quintessence of polity.'.
- P. 8, 1. 5.—For sloka 82, compare Tantra IV. and V., note to p. 1, 1. 27.
  - P. 8, 1. 7.—After करिष्यात, इति must be understood.
- P. 8, 1. 9.—Metre of sloka 38, Sârdûlavikrûdita.—कोर्थ: 'what do (brutes) ......care for, etc.'
- P. 8, 1. 14.—निमेत्तात् 'for some particular reason,' i.c., if the occasion requires their acting together, in order to avoid danger or to secure an advantage.
- P. 8, 1. 21.—The story of the destruction of Diti's feetus by Indra is told Havivainsa 239 ff.
- P. 9, 1. 5.—In this śloka we have titles of the three famous treatises on Niti, see also notes to Tantra IV. and V., p. 54, 1. 27, and p. 63, 1. 21.
- P. 9, 1. 8.—Construe यो महनार्यसारेण सनापि: instrumental absolute.
- P. 9, 1.11. भैजीपभपातः ("I have) a great partiality for his friendship, i.e., I needs must make him my friend."
- P. 9, l. 13.—सामप्रीन=सामप्र see Tantra IV. and V., note to p. 34, l. 12.—सलान 'against thy will.'
- P. 9, l. 24.—Divide मांसशकलानि मेध्यानि । बलिशेषाणि [च] अन्यानि [च] वरसलाइनानि पकालविशेषाणि ॥ वरसल n. 'friendship.'—पकालविशेषाणि used as a neuter against the grammar.—शेष used as a neuter, rare but permissible, see below floka 178.
  - P. 10, l. 7.-Metre of śloka 49, Vaskutatilakâ.
- P. 10, l. 15.—कृतिमिननां गती "they concluded a friendship against nature" (as they were born enemies).
- P. 10, 1. 24.—-उद्धरित: a Prakritic form, instead of उद्धत: see also Benfey, Panchatantra II., note 753.
  - P. 11, 1. 10.—Construe [हे] तात [ते] धन्या [वे] न पदयन्तीत्वाहि ॥
  - P. 11, l. 18.—उड्डीनम् = उड्डवनम् ।
- P. 11, 1. 24.—संपातोद्वीनपस्थितः 'travelling by the flight called sampata.'
- P. 11, 1. 25.— रेशकालिन "knowing (what is proper for each) place and time, i.e., clever."

- P. 12, 1. 4. क्लां नाइन्नि घोडशीन 'do not possess a sixteenth part [of the refreshing power] of a friend's embrace.'
  - P. 12, 1. 5—नियुणतरं ज्ञास्त्रा "recognizing him quite distinctly.
  - P. 12, l. 7.—चिरकालार 'on account of (our) long (separation)
- P. 13, l. 8.—कर्मकारा: work without pay and कर्मकरा: work for pay, see the Petersburg Dict. s. v.
  - P. 13, l. 11.—सिद्धमन्तम 'cooked food.'
- P. 18, l. 15.—भक्षविश्लेषाणि, used as a neuter against the common grammatical rules, see also Benfey, Panchatantra II., note 767.
- P. 13, 1. 19.— मन रक्षणार्थम् 'in order to protect it from me.' The construction is according to the analogy of the older Sanskrit, where the verbs, meaning 'to protect,' are used both with the ablative and with the genitive.
  - P. 13, l. 24. प्रतिपत्तिपूर्वकम् 'respectfully.' अभ्यागत=अतिथि.
  - P. 14, l. 2. श्रून्य 'meaningless.'
- P. 14, l. 6.—Metro of sloka 60, Sârdâlavikrîdita.—Regarding the hiatus in the second line see Tantra IV. and V., note to p. 8, l. 10.
- P. 14, l. 10. अधः 'on the ground.'— बुद्धरहिता वृषाः 'hornless bulls,' i.e., 'mean, spiritless creatures.'
- P. 14, l. 17.—बाबन 'for, during'; a postposition construed with the accusative.—मटिचन्तां समाचर 'rule a monastery.'
- P. 15, l. 2.—निधानोद्यम 'with the help of the warmth imparted by the treasure.'
- P. 15, l. 3.—वृद्धि नी "to increase.'—त्वागकमेसमन्वितः '(how much more using it) and spending it in (pious) gifts.'
  - P. 15, l. 6.—बाण्डिलीमाना karmadharaya compound [Benfey].
- P. 15, l. 10.—व्रतमहण्तिमित्तम् 'in order to undertake a vow to perform a religious ceremony.' The Brâhmana is wanted for the recitation of the Mantras or to assist otherwise in the ceremony.
  - P. 15, l. 11.— নুখুছিন: 'honoured.'
- P. 15, l. 14.—इक्षिणायनसंक्रान्तिः 'the summer-solstice.'—अन-सदानफलदा । दानस्य फ़लं दानफलम् । नयानन्तमनन्तदानफलम् । तहदातीत्यन-न्तदानफलदा । तस्माय सर्वे तस्मिन्नहनि बहुनि दानानि ददतीत्याद्ययः॥

- P. 15, l. 21.—श्रेवतिश्व. The construction of स with the locative is not very common, nor as good as that with the dative or genitive.
  - P. 15, l. 24.—ana 'one cowrie.'
  - P. 15, l. 25.-Metre of ślokas 68, 69 and 72, Âryâ.
- P. 16, l. 5.— सदादान: अदान ; a pun on दान 'giving,' and दान 'the ichor which flows during the rutting season from the temples of an elephant.'
- P. 16, l. 8.—A pun on कर 'hand' and 'ray,' and on निव 'friend,' and 'the sun.'
- P. 16, l. 11,—The construction of śloka 72 is elliptic. The first line contains an enumeration of the requisites for a फलइं सनम् and तेषु सस्सु must be supplied after it. For similar constructions compare Tantra IV., śloka 62, Âpastamba Dharmasûtra I. IV. 14, 25.—अनन्ताव स्वर्गाव निःश्वदाविस्वर्थः॥
- P. 17, l. 9.— स्यायन 'the clixir of life'; a medicine supposed to prolong life indefinitely.
- P. 17, l. 18.—सुर्वातपे इसवर्ता 'exposed them to the sun'; a Prakritic construction.
- P. 17, 1. 25.—कामन्दिकशास्त्रम् 'the Institutes of Kâmandaki.' We possess a work on Nîti, called Nîtisâra, which is ascribed to this author. According to a commentary on the Nîtisâra quoted by Dr. Râjendralêl Mitra in the preface to his edition of his work in the Bibliotheca Indica, p. 1, Kâmandaki was a pupil of Châṇakya, the minister of Chandragupta (B. C. 315). Châṇakya is repeatedly mentioned in the Nîtîsâra as the 'Guru.'
  - P. 18, 1 9. स्वहस्तिका 'a pickaxe.'
- P. 18, l. 10.— जनवरणामलिनाबास् 'before it has been dirtied by the feet of the people' (who come to the matha, and before the footprints of the mice have been effaced).
- P. 18, l. 15.—Metre of sloka 79, Åryâ.—हस्ततुलवा ' by (using) their hands instead of scales.'
- P. 18, l. 17.—Metre of śloka 80, Vasantatilakâ.—पूर्वतरम् 'long beforehand.'—प्रस्कृते: 'with steps turned backward.' When the young peacock, whose tail has not yet grown, has drank

water, he does not turn round, but walks backwards, just like an old bird. The latter must do so in order not to soil the feathers of his tail.

- P. 18, l. 25.—Metre of sloka 81, Śardalavikradita.—कृटरचना 'a snare, a trap.'—किंवा करोतु पौरुषम् 'what can human strength effect?' On the meaning of the imperative, see Siddhantakaumudi II., p. 13.
- P. 19, 1. 6.—महादुर्गम् 'places which are very difficult of access.'
  - P. 20, l. 10.—代读 'in reality.'
- P. 20, l. 18,—गच्छति लोक इति शेष: II For men fear, lest the poor visitor should have come to beg.
- P. 21. 1. 7.—अभोतिवम् 'at which no Śrotriya is present.' A Śrotriya is a Brahman, who has studied, at least, one Veda together with its Angas or supplements.
- P. 21, l. 9.—योगनिका means originally 'the sleep induced by the practice of Yoga,' during which the soul is separated from the body, and thereby becomes enabled to see the nature of all things. Here it stands for 'deep meditation.'
- P. 21, l. 17.—स्य: 'a relation or friend.' Compare the use of the Latin suus.
  - P. 21, 1. 22.—मूर्त लाधवम् 'insignificance incarnate.'
- P. 21, 1. 25.—शिपखद्दीत्यच्छावेव 'just as the shadow of a bed projected by a lamp.' Dissolve खद्दाया उत्तिष्ठति खद्दीत्या। शिपेन खद्दीत्या शिपखद्दीत्या। शिपखद्दीत्याची छावा च शिपखद्दीत्या। To stand in the shadow of a bed is considered improper and inauspicious.
- P. 22, l. 20.—पुस्तक is according to Pûnini a neuter. But other instances of its use as a masculine occur, e.g. Mrich-chhakatikâ, p. 49, 1. 2. Stenzler.
- P. 23, l. 7.—With the name प्राप्तच्यमर्थ: compare the early Christian pre-name 'Quodvultdea' and the Puritan 'Fight-the battle-of-faith,' etc.
- P. 24, 1. 7.— भवसगृह 'the upper story of a house, called so because it is whitewashed.

- P. 24, l. 7.— खण्डदेवकुल 'a temple in ruins.'
- P. 24, l. 9.— watchman, a policeman.
- P. 24, 1. 23.—राजनागांसक मेहिगृहदारि 'at the door of the Sheth's house, which stood near the king's highway and before which a mandapa and an altar had been creeted,' रचितमण्डपवेदिकायाम् agrees with दारि.
  - P. 26, 1. 23.—In Sanskrit three or more nouns, one of which is a neuter, take the adjective in the neuter plural. Panimi 1. 2, 69.
    - P. 26, 1. 26. Metre of sloka 115, Vanisastha.
  - P. 27, 1. 1 and 2.— बमान्तन् 'to Yama's (house), 'see Tantra IV. and V., note to p. 3, 1. 23.—पञ्चपदी न शबते 'does not accompany him even five steps.'
    - P. 27, l. 13. Metre of sloka 120, Sårdålavikrådita.
- ूर् 28, 1. 2.—अस्ति, see Tantra IV. and V., note to p. 5, 1.13. 2. 28, 1. 11.—बन् whother (the birds rise.................still they obtain nothing that, etc.)—प्राप्त्वा पृषेजन्मकृतकर्मफलप्राप्त्या विधिनेति नावन् ॥
  - P. 28, l. 14.—Metre of sloka 124, Arvå.
- P. 28, l. 21.—युर्विभेटी the masculine is against the grammar, see above note to p. 26, l. 23.
  - P. 29. l. 2.-Metre of sloka 130, Vas mtatilakā.
- P. 30, I. 13 सहाबि the Parasmaipada instead of the Åtmanepada is against Pāṇint's rules, but not uncommon in the Pauchatantra and epic poetry, see e.g. Tantra III. sloka 50—अन्बच used adverbially, 'and besides.'
  - P. 30, 1-18.— ham see Tantra IV. and V., note p. 47, l. 10.
- P. 31, I. 7.—gfen means here the low, sandy bank of a river, and may be translated by 'a ford, a watering-place.'
- P. 31, 1. 16. Regarding the biatus, see Tantra IV. and V., note to p. 8, 1. 10.
  - P. 31, 1, 23.—Repeat we with nureun.
- P. 32, I. 5.—तुष्त्रिता नायनुकाते 'a high station is not enjoyed,' i. e., 'is of no use.' The example of a सुराष्ट्रिकाचा is the little Chit. kn, who lives on rain-water only; the example of useless

greatness is Indra, the rain-giving god, who, in spite of his greatness, must perform a servile labour for the little bird.

- P. 33, l. 4.—भिक 'honour, respect.'
- P. 33, 1. 6.— मन्त्रवतः the Parasmaipada is against Pâṇini's rules, but common in epic poetry.
- P. 33, 1. 26.—Sense of śloka 148: 'If misers are called rich on account of wealth, which they hoard and hide in their houses without using it, why may not we, the poor, be called rich on account of that same wealth which is hidden in the houses of rich misers? For we derive just as much benefit from it as they.'
  - P. 34, l. 9.-Metre of śloka 151, Arva.
  - P. 34, 1. 17.—असावि 'the senses';—विरोध 'restraint.'
- P. 84, 1. 22.—स्वापतेब 'wealth.' स्वस्य पतिरिति स्वपतिः। तत्र साधु स्वापतेबम् ॥
  - P. 34, 1. 25.—Metre of sloka 158, Upajāti.
  - P. 85, l. 3.—बत् इति.—नानद्रविण a karmadharaya compound.
- 1. 35, l. 4.—un: a name of Siva. In the Veda the word designates a separate deity, whose name is mentioned in the Avesta also amongst the demons (daêvas).
- P. 36, l. 12.—करोति 'reproduces.'—संपृष्टिका lit. 'a box for ornaments, i.e., a collection of witty and beautiful phrases and tales.'
  - P. 36, l. 18.—Metre of šloka 166, Âryà.
  - P. 36, 1. 19.— मतिनय 'dangerous.'
- P. 37, l. 2.—The construction of this sloke is ungrammatical. The participles of the first line ought to stand in the genitive plural.
- P. 87, l. 9.— accept 'whatever (hard words I may have spoken formerly, etc.)'
- - P. 87, 1, 16. Metre of sloka 170, Arya.
  - P. 38 1. 20 .- Metre of sloka 174, Arya.
  - P. 39, L. 5.—Metre of sloka 175, Indravajra.

- P. 39, 1. 21.—Metre of sloka 178, Upajāti.—अभीरणम् 'repeatedly.'
- P. 39, 1. 22.— कोति the Parasmaipada is against Panini's rules, but common in the Veda and in epic poetry.
  - P. 40, 1. 9.—Metre of śloka 182, Upajāti.
  - P. 41. 1. 3. -अमासस्वापि तस्य genitive absolute.
  - P. 41, l. 6.-Metre of sloka 184, Sardulavikridita.
  - P. 42, l. 3.-Metre of sloka 1, Upajáti.
- P. 42, l. 5.—প্রথ বসুক্র<sup>o</sup> see above note to Tantra IV. and V., p. 8. 1. 10.
- P. 43, 1. 8.—बेन तस्य वयं कुर्न इत्यादि 'in order that we may arrange its execution and attain its object.'
  - P. 43. l. 24.— सांग्रिकम् 'a dangerous, doubtful undertaking.'
- P. 43, l. 25 and 26.— बुष्यताम् gen. pl. part. pres., according to the vedic and epic use, Parasmaipada. उपायकितवादुर्वम् 'after (having tried) the three (first) means of success.'
- P. 45, l. 17.—वया कर्णास्त्रो नागम् seems to refer to some story told by the Bhâradvâjas in their sûtra on Nîti or Dharma. We have still the Srauta and Grihya Sútras of this Vedic school, which studied a redaction of the Black Yajurveda.
- P. 45, i. 19.—Śloka 31, refers to the story, told Mahâbhârata IV. 22. 27. seqq, according to which Bhîmasena went in Draupadî's place to the dancing-hall and slew first the Kîchaka, who came to the rendezvous, and afterwards his relatives.
  - P. 45, I. 23.—Construe aca dachafedanti und nifen, etc.
  - P. 46, l. 8. विना बानमू 'but only marching.'
- P. 46, l. 11.—In the months Karttike and Chaitra, because then no rain falls. But in other treatises on Niti other months are recommended.
- P. 46, l. 20.— दितीयम् 'the second (measure),' because, in the enumerations of the दपाया:, बानम् usually occupies the second place.
  - P. 46, 1. 28.—Metre of sloka 48, Malini.
  - P. 48, 1. 3. एकस्मिन्स्थाने तिष्ठन्तीरवेकस्थाः । close-standing.
  - P. 48, 1. 8. शक्यम् viz. हिसितुन्.

- P. 48, 1. 17. कुछे गौरवम् 'who has any esteem for a weak man?'
  - P. 48, 1. 18.— can-a: 'the only course (of action possible).'
- P. 49, l. 7.—तस्परीकार्यम् "that (has been done) in order to examine (them)."
  - P. 49, l. 12.— इंधीभाव 'double-dealing, treachery.'
  - P. 49, 1. 13. रशेविद: 'by those, who excite (his cupidity).'
  - P. 49, l. 15.— east "sometimes."
  - P. 49, 1. 21.— एक भाव: "honest, sincere."
  - P. 50, l. 8.—तीयांनि 'helps.'
  - P. 50. l. 13.—Śloka 69 is taken from Mahabharata iii. 5. 38.
- P. 50, l. 15-17.—अबुक्तकर्मा 'an official.'—प्रधानम् "excellence;" वर्षे must be understood from the preceding sentence.

sentence were must be understood from the preceding sentence

प्रशासक, usually प्रशास्त्र, is perhaps 'the spiritual guide.'

- P. 50, l. 18 and 19.—महेद्द 'the chief justice;' ज्ञापक 'the master of requests;' करपाल 'the receiver-general of taxes.'
  - P. 50, 1. 21. tunfaran 'the quarter-master.'
- P. 50, 1. 26.—There is a play on the word that 'a royal official,' and 'a flight of steps leading into the water.'
- P. 51, l. 8.—पद्मणं विकिरन्तीति विष्किराः । 'the gallinaceous birds.'
  - P. 51, l. 13.—अवस्तारम् ' who does not or is unable to teach.'
- P. 51, l. 20.—4 (a fit after (a picture of) the globe of the earth with its seven islands had been drawn.
- P. 51, l. 21.—आपूरिनेषु to be taken with हेनबुम्भेषु शिषेषु and will and to be translated thus, after the golden (coronation) jars had been filled (with water), after the lamps had been filled (with oil and been lit), and the trumpets had been filled (with wind) i.e., the trumpeters had begun to play.
  - P. 51, l. 22.— antennal with one voice, all at once.
- P. 52, 1. 2.— Antag: probably 'an ascetic of the Svetâmbara sect, a white-robed ascetic.'
  - P. 53, 1. 14. must be understood with स्वात.
- P. 52, 1. 22, भारतन्ती बहुद: I according to the Vishnupurana

seven suns will appear at the end of the Kalpa and burn the world [Benfey].

- P. 54, l. 4.—Sloka 85 is found Manu VII. 212.
- P. 55, l. 1.— 青春 [ vas deputed' (to go) to, etc.
- P. 55, l. 6.—तस्य वचनस्य अञ्जेयत्वात् 'in order (to make) his words credible.'
- P. 56, l. 20.—कुजन्मन् 'a tree;' compare कुज. This śloka, as well as the following two, probably, are taken from the chapter on Evidence of some Smriti. Śloka 93 is the only passage, I know of, that refers to temple-property.
- P. 56, l. 23 and 24.—मरबक्षन् 'before the eyes (of the owner).
  मुक्ति 'possession.'—मनाच 'proof (of ownership).' असराचि =
  लेख्यन, 'a document.'
- P. 57, l. 11.—A pun on कौपीन. Taken with मुन: पुष्क it means कि..., and taken with पाण्डिस्स, it means पाप.
- 1. 57, 1. 19.—Construe धर्महीना [बद्धाप] परार्थाव [परमार्थाव धर्म-चरणार्थ]नीश्वरेण छष्टा [स्तथापि] पश्चो वथा मून्युरीयार्थमाशराव च केवल [भवन्ति].
- P. 59, l. 17.—परम भनं सुखं इति परमम्। स्वर्गे इरवर्षः. This irregular formation occurs also in the Mahabharata, (see the Pet. Dict. s. v.) and in another passage of the Panchatantra, Tantra IV., śloka 107.
- P. 58, l. 21.—সমানুর 'a falsehood (i.e., a wrong decision about a horse etc.' In the Smritis, where similar verses repeatedly occur (e.g., Manu VIII. \$8-99), they refer to false evidence.
- P. 58, l. 24.—स त्वास्तः, i. e., मादिवाको राज्ञा ॥ स्वाचो वेरवाकि 'or let his decision declare the truth, i.e., if his decision is not just.'
- P. 59, l. 16.— red Atmanepada against the grammar, but according to the epic usage; the sloka is taken from the Mahabharata XIII. 104. 33.
- P. 59, l. 21.—Metre of slokas 112 and 118, Vanisaths.— अनावतिसनम् "not good for the future."
- P. 60, l. 16.—वश्यानि; a Śrautāgnihotrin must perform every year animal sacrifices, see Manu IV. 26.

- P. 60, l. 21.—हिमपातो व्यर्थतां नीयते "we shall be able to defy the cold rain."
  - P. 60, 1. 25.— भाग = भग.
- P. 61, 1. 16.—The Brahmana thinks that the beast is an 'evil spirit,' because everybody, whom he meets, takes it for some unclean creature.
  - P. 61, l. 22.—Metre of śloka 119, Âryâ.
  - P. 62, l. 15.— yearner 'a pretended dispute.'
- P. 62, 1. 25.—- शितः सनुः पलायनपरः पुण्येके यते '(To find) the foe, timid and intent on flight, is a reward for meritorious deeds (performed in a former life).'
  - P. 62, l. 26.— 15 a "an opportunity (for attack)."
  - P. 63, l. 1.—Regarding śloka 124, see above note to p. 8, l. 21.
- P. 63, l. 9.—Metre of śloka 126, Upajāti,—पतंगवृत्ति: 'one who behaves like a moth,' i.e., who spontaneously goes to meet a danger, just as the moth flies towards a lamp.
- P. 63, 1. 25.—रक्षितेस्तै: instrumental absolute.—धनं पुन [अव-विति शेष:].
- P. 64, l. 6.—The answers given by the first four Ministers of Arimardana to the question of their master. What is to be done with the captive Sthirajîvin? are somewhat singular. Instead of stating how he is to be treated, they give lectures on the excellence of kindness, treachery, bribing and of the employment of force respectively, just as the Ministers of Meghavarna in the beginning of the book. These answers are, however, intended to indicate indirectly the manner how Sthirajîvin is to be used. Raktāksha, apparently, means to say, "Hear Sthirajivin's advice; he spoke to his own master in favour of peace, and that is the right advice. Therefore treat him well and use him to make peace with thy enemy," (see line 26) while Krūrāksha holds, that the captive is to be used to create discord in the enemy's camp, Dîptâksha that he is to bribe the opposite party, and Vakranasa that the war is to be continued and Sthirajivin is to be killed without mercy.
  - P. 65, L 1. "The heron, who wades cautiously and gently

through the water, as if he were afraid to hurt any small animals, still deludes and destroys his enemies, the fishes, by this very gentleness."

P. 65, l. 12.—Rûma bribed Vibhishana, Râvana's brother, by the promise of the throne of Lanka, to tell about his brother's strength.

P. 65, l. 14.—Råkshasa, originally the Minister of Nanda, became, after the death of the latter, the adviser of Malayaketu, the son of Parvatendra. By the stratagems of Chânakya he was rendered an object of suspicion to this prince and was consequently dismissed by him. See H. H. Wilson, Hindu Theatre, II., p. 127 ff.

P. 65, l. 19.—Regarding śloka 140, see Tantra IV. and V., note to p. 34, l. 17.

P. 66, l. 2.—साम्बं नी 'to satisfy.'—असिन् scil. वाडवन् compare also Tantra IV. and V., note to p. 8, l. 3.

P. 66. 1. 22. - कर्मण 'in reality.'

P. 66, l. 24.—वीर्वधनप्रदेः । वीर्वनेव धननिति वीर्वधनम् । सस्प्रद्वतीति वीर्वधनप्रहास्तैः ॥

P. 67, l. 1.—हलाकुटस्कुरत्वज्ञ वीसांगुपरिणिञ्जरेः "(with his arms) which are coloured reddish-brown by the shining rays reflected from his glittering sword that has been drawn in fury."

P. 67, l. 4.—अन्बाकु समेव "(though) she just slopt in another's arms."

P. 67, l. 12.—उपार्ने "attacks, seizes."

P. 67, l. 15.—Metre of sloka 155, Upajati.— नवन सुकार, "Those who, themselves filled with fear, (cruelly, etc.)" It is, however, very doubtful, whether this reading, which is given by the MSS., is correct.

P. 68, l. 18.—निरित्र हीप इति निर्मिशः 'a jewel-lamp' where the sparkling of a precious stone takes the place of the burning wick.

P. 68, l. 15.—Regarding sloka 161, see Tantra IV. and V note to sloka 90, p. 68, l. 21.

P. 68, l. 19.—परिमहासंतरेत "against the savice of my followers."

- P. 69, l. 15.—स्वर्गनस्त्रे. The crow is the Chandala among the birds and hence not worthy to live in the town. His proper place is outside the gates in the Vadi.
- P. 69, l. 17.—एतावरकालं बावत् "for so long a time, up to this time."
  - P. 69, l. 19.—Metre of śloka 164, Vamsastha.
  - P. 70, 1. 8. समयधर्म: 'a covenant, an agreement.'
  - P. 71, l. 6.-प्रतिलोमतः सेवन्ते वैपरीत्येनासन्तं नयमाश्रित्य सेवन्त इत्यर्थः.
  - P. 71, l. 19.—समागमनम् '(our) meeting.'
- P. 71, l. 24.—बस्ब बस्य.....अन्नियमाणस्य must be taken as a genitive absolute; "if a deed, especially one that promises a (good) result, etc."
- P. 72, l. 9.—Metre of śloka 172, Śârdûlavikrûdita.—The verse alludes to Bhîma's serving as cook in the palace of the king of the Matsyas during the exile of the Pâṇḍavas, see Mâhabhârata IV. 8. 1 seqq.
- P. 72, 1. 17.—Metre of ślokas 174 and 175, Sârdûlavikrîdita.
  —Yudhishthira, the son of Yama (धनीरमज,) served in the palace of King Virâța, in the guise of a Brâhmana, see Mahâbhârata IV. 7. 1. seqq. The story of Draupadî's serving as a केर-औ is told, Idem IV. 9. 1 seqq.
  - P. 73, l. 5.—Metre of ślokas 177 and 179, Vasantatilakâ.
  - P. 73, 1. 24.—भविष्यतु " destined (to prosper)."
- P. 73, 1. 25.— तसव अविष्यत इत्यादि। "Thus I knew by the errors (of your enemy) that you were destined (to prosper) and that he was destined to be conquered. (For) wise men know the fate of those who are destined (to prosper) and of those who are destined to fail from the course of their actions."
- P. 74, l. 1.—Regarding śloka 181, see above note to p. 18, l. 17.
- P. 74, 1. 11.—With sloka 184 compare the saying, Quem Deus vult perdere, prins dementat.

THE END.

## NOTES TO PANCHATANTRA IV. AND V.

- P. 1, 1. 1.—लब्धप्रणाद्यम् compare अभिज्ञानशकुन्तलं नाम नाटकम् ॥ and the titles of the other Tantras.
  - P. 1, 1. 3. greence of mind.
- P. 1, 1. 13.—The Vaisvadeva is the sacrifice which ought to be offered before the morning and evening meals with the freshly prepared food. It includes oblations to various deities and ends with one offered to the visve devâh, all the gods; see Manu III., 84, sqq., and 121. स्वरीसंक्य: a bahuvrihi-compound.
- P. 1, 1. 14.————— 'a Vedic school,' such as that of the Ápastambas. Faur the knowledge (of the Vedas and Vedângas), 'sacred learning.' The Brâhmanas, Sûtras, and Smritis use this word almost exclusively in this restricted sense.
- P. 1, 1. 20.—विविधशास्त्रगोष्ठी 'conversations regarding various sciences.'
- P. 2, l. 5.—एकस्याने, 'firstly,' अन्यस्मिन, 'secondly.' प्रसृते 'produces offspring,' i.e., 'is the source of the ties of relationship.'
- P. 2, l. 11.—इतवहडवालासम्म, (sighest sighs) 'burning hot, like flames of fire.'
- P. 2, l. 12.— बत् 'because' must be taken also with each of the preceding sentences.
- P. 2, 1. 16.—Sense of sloka 7: 'Be kind again, because I show contrition, and really nobody loves thee so well as I.'
  - P. 2, l. 19.-Metre of śloka 8, Vasantatilakâ.
- P. 2, 1. 20. कुलिमभा क्रम्या ' charming on account of her feigued affection.'
- P. 2, 1. 25.—माबोपवेशनं कृतं विद्धि 'know that I shall certainly kill myself by fasting.' The part. perf. pass. indicates the firm resolution, which is so firm that the act may be considered as good as done.
- P. 3, l. 1.—वज्ञलेष 'diamond-cement.' Regarding its preparation, see Tantra I., p. 66, sloka 11, note.
  - P. 3. 1. 3.— 4.4:, see Kielhorn Gr. § 537
- P. 3, l. 15.— 45 asquare.' Probably the aim or four-cornered figures are meant here, which are drawn in white

chalk, or formed cowheat or rice, round the seat or diningplace of honoured goods at at festive occasions, see Molesworth's Marathi Dict., s. v. 475. This explanation, which I owe to Mr. Shankar P. Pano a seems better than that proposed in the Petersburg Dict., s. v., 4755, viz., 'a hall resting on four pillars or a Mandapa.' For it is, at least now, not customary to creek Mandapas simply for the acception of guests. 43755 'splendid.'

- P. 3, 1. 18.—新行布新布印 'behaving like a weaver,' because the weaver constantly draws towards himself the batten and the threads of the weft.
- P. 3, L. 23.—जनान्त im the water.' Compare below सन्द्रान्ते and similar compounds, passim, and Raghuvanusa H., 19 and 58.
  - P. 3, I. 25.—पुलिनमंद्रश 'a sandbank.'
  - P. 4, l. 11. जिल्पन 'promised, vowed.'
- P. 4, l. 18.—विश्वंसन irreg. 3rd pers. sing. potential, very common in epic poetry.
- P. 1, 1, 20.—विस्तवान irreg. pres. part. Åtm., see Kielhorn Gr. § 499. This and similar forms are very common in the Mabábhārata and Rāmāyaṇa.
- P. 4, 1. 27.—गर्भमश्वनरी यथा construe यथाश्वनरी मृत्युमुपगृह्णांन
- P. 5, l. 3.—तं. According to the common rules of grammar it ought to be तद, as तं and the other enclitic forms of the pronouns cannot stand in the beginning of a sentence. Kielhorn Gr. § 178.
  - P. 5, l. 7.-Metre of śloka 15: Upajáti.
- P. 5, l. 10.—गङ्गरन: stands for गङ्गाहन:. For in compounds which are used as proper names, the final आ or है of a feminine affix which ends the first part of the comp., may be shortened. Siddhantakaunudi I., p. 468.
- P. 5, l. 13.—भानि '(Thus) it is' must be taken as separate sentence, and as the immediate answers to the question क्रयमेत्रत. Professor Benfey combines it with क्रान्सिश्चन, and takes it in the sense of 'whichsoever it may be.' For other examples of this use of भानि see p. 10, l. 1; p. 16, l. 6; p. 31, l. 5; p. 31, l. 17; p. 36, l. 20; p. 57, l. 18; and the Petersburg Diet., s. v., अस. Compare also Tantra I., note to p. 72, l. 2.

- P. 5, l. 14.— स्वादे: 'kinsmen.' दायमादम इति दायाद: lit. 'heir' is used also to denote all the relations of a person who are otherwise called Sagotra-sapindas, i.e., descendants, ascendants, and collaterals in the male lines within seven degrees, probably because, under the old law, these persons alone inherited. Compare also Yâjñavalkya II., 263, with the remarks of Vijnâneśvara on the passage.
  - P. 5, l. 17.—Metre of śloka 16, Âryà.
  - P. 6, 1. 2.—vq 'There (is) somebody (who).'
- l'. 6, l. 7.—Brihaspati is the reputed author of a work on law and of one on Niti. The latter treated of 'Distrust,' সবিশাল
- P. 6, l. 9.—সমবার্থ 'in order to give me (to his enemy) to eat, i.e., in order to poison his enemy by giving him my body to eat.' See below Tantra V., p. 66, l. 21, where the attenpt of the 'princess with the three breasts,' to poison her husband with the meat of a black cobra is narrated.
- P. 7, l. 23.— 明翰森里 'every day one,' compare below p 7, l. 26, and p. 8, l. 9.
  - P. 7, 1. 27.—a: must be understood.
- P. 8, 1. 3.—arsa: seil. sifa:. The fire banished by Aurva into the ocean dries up a space of 12 Kro'as in circumference.
  - P. 8, 1, 5.-Metre of sloka 26, Upajâti.
- P. 8, 1. 7.— दश्येमानम् 'Just that which has been pointed out (to him by his strong friend as desired).'
- P. 8, 1. 10.—सनुषक अर्थ. Similar cases where the Sandhirules are not attended to occur frequently in epic poetry, in the Smritis, and in the verses of the Panchatautra. Compare, e.g., below p. 14, 1. 18, p. 21, 185, and Tantra II., śloka 60; Tantra, III., śloka 1, and passim.
- P. 8, 1.17.— मस्वा for ज्ञास्वा occurs frequently in our redaction of the Panchatantra, as well as in epic poetry and still older works.
  - P. 8, 1. 19 .- पश 'family, race.'
- P. 8, 1. 22.— कवित lit. 'made mouthfuls of,' i.c., 'caten one by one.'
- P. 8, 1. 25.—मबाबस्थितेन instr. absolute. In this construction the instr. originally expresses 'the reason' 'हेतु.'

- P. 9. 1. 6. -परिवित्तन in the sense of an abstract noun.
- P. 9, 1. 9.—अन्तरे विश्व 'to pledge.'
- P. 10, l. 5. arra 'parched.'
- P. 10, I. 21.- वाष 'bad luck.'
- P. 11, l. 5,—Construe कीनुकं (भाति) बत्तासां दृक्संगमं प्राप्य न द्रवनि 'one does not melt.'
  - P. 11, 1. 10. बलाव 'by force, i.e., against thy will.'
- P. 11, l. 18.—वर 'to graze.' Some examples of this meaning of the root, which is the common one in Marâthî, occur already in the older Sanskrit writers.
  - P. 12, l. 3.—Metre of śloka 31, Śârdûlavikridita.
- P. 12, 1. 5.—नमीकृता मुण्डिताः, these two words describe the Jaina and Bauddha ascetics—रक्तपशिकृताः '(have been) dressed in red rags.' Red clothes are the marks also of Smårta ascetics. कापालिकाः 'scull weavers.' This is the name of certain disreputable worshippers of Devi, see H. H. Wilson's Workvol. I., pp. 21 and 264. The verse sarcastically represents asceticism as a consequence of the anger of Capid.
  - P. 12, l. 10.— किं = किंचित्— कथम '(else) how.'
- P. 12, l. 13.—স্বি 'then.' It is frequently used in this sense in the Panchatautra.
- P. 12, l. 14.—प्रतिपत्तिव्यण: refers to the performance of the daily, to the daily libations, offered to the manes, see Baudhâyana Dharmasûtra II., 10.
  - P. 13, 1. 12. तेन 'for that reason.'
  - P. 13, 1. 14.—राजपुत्रा: 'warriors (Râjputs).'
- P. 13, l. 23.— অন্তার্থ: instead of the more common ক্ষিত্রনতঃ: occurs also in epic poetry.— স্থাত্রনতা বা 'to seize by the neck, (and turn out).'
  - P. 15, 1. 2.—अझ ' put to flight.'
- P. 16, l. 10.—विष्डुवा 'an incorrect form for विषेक्कम्, probably caused by the analogy of स्वेच्छवा.
  - P. 17, l. 8.—Metre of śloka 47, Arya.
  - P. 17, l. 21.—Metre of śloka 50, Śikharini.
- P. 17, l. 22.—Regarding the story of the birth of Vyâsa, the son of Satyavati and Parâsara, and other stories alluded to in this verse, see Mahâbhârata I., 105, 6, seq.
  - P. 17, l. 25. कुलानामिनि 'as regards (the statement of sloka

49 that the history) of noble families (ought not to be examined too closely)'....... स्त्राणानित must be translated similarly.

- P. 18, L. 5.—The counexion of p. 17, l. 3—16 seems to be this. The carpenter at first doubts whether it will be proper to try his wife. He quotes ślokas 49 and 50 against the undertaking. But śloka 51 reminds him of the wickedness of women in general, and the remembrance of the gossip which has come to his ears (l. 16) confirms him in his first resolution.
- P. 18, l. 7.—मझाण्ड 'the egg of Brahman, i.e., the whole world', see Manu I., 9, 12—13.
  - P. 18, l. 12. Metre of śloka 53, Âryâ.
- P. 18, l. 16.— कंचितिहरृहम् double accusative of person and place depending upon गरवा.
- P. 19, l. 10.—Construe प्रतीकारः सन्निप नास्नि वतस्त्ववा स आवत्तः स्वि च तनुपयोक्तं नार्डःकिरिव्यसीति श्रेषः]
  - P. 19, 1. 13 .- अपमृत्य 'untimely death.'
  - P. 19, l. 15.— 行知四 'firm belief.'
  - P. 19, l. 24.— 5-34 lit. 'by the will, i.e., according to, to.'
  - P. 20, 1. 4. 4124 'disposition.'
  - P. 20, l. 8.—स्ययोनिन a bahuvrihi-compound.
  - P. 20, l. 24.—ww 'cooked food,' especially rice.
  - P. 21, 1. 2.- प्रनुष्यति, i.c., दोषं जनयति-
- P. 21, 1. 8.— प्रशस्यते 'is declared to be best,' i.e., in the Sastras.
  - P. 21, l. 10.—सहन्मित्र 'relations and friends.'
  - P. 21, l. 11.—विशिष्यते 'is preferable' (for saints, etc.)
- P. 21, l. 16.—After मुख्य [इत्युक्त सति प्रयमेन] must be understood, and after सर्वार्थसाध्रनम् [इति हतीयश्चिन्तयति स्म].
  - P. 21, l. 21 .- पोतिका 'a cloth.'
  - P. 22, l. 14.—संचर 'to infect.'
- P. 23, 1. 8.—तैर्गुणै: । विवाहास्पर्वे रज सवणजनितेरधर्माख्वारिति, केंग्न, 'through the demerit produced thereby.'
- P. 24, 1. 13.—उत्तम: 'very much superior.' Below, this and other superlatives must frequently be translated in the same manner.
  - P. 21, l. 14.— ABAC! see below, p. 47, l. 4, note.
  - P. 25, l. 16.—Metre of sloka 77, Vasantatilakâ.
  - P. 25, 1. 21.—Metre of śloka 78, Śârdûlavikridita.

- P. 25, 1 24.—The accusative पुरुषम् is governed by हा, see Siddhântakaumudi I., p. 262.
- P. 26, l. 19.—अतिरिच्यते 'surpasses, viz., in desolateness, i.e., 'is more desolate.'
- P. 27, l. 9.—विषमया: for विषमय्य: The latter would be the correct form according to Pâṇini (Siddhântakaumudî I., p. 215), as the affix मय is technically दिन, मयद. The fem. in अ is, however, not uncommon in the later Sanskrit works, see the Petersburg Dict., s. v., मय.
  - P. 27, l. 18.—बाल: 'a fool.'—विकल्प 'imagine (to find).'
- P. 29, l. 2.—निरीक्स against the rules of Panini. The use of the root हैं क् in the Parasmaipada is, however, common also in opic poetry.
- P. 29, 1. 14.— भेद 'creating discord' and दान 'bribery' belong to the means of success recommended by the Hindu niti, see below śloka 109 and also 'Tantra III., the speeches of the ministers of Arimardana.
  - P. 30, l. 3.—कहाचित = क्रांमिश्चत्.
- P. 31, l. 13.— गुनीभूब before making a solemn gift, the giver touches water or bathes, see Nilakantha's Dânamayûkha Sect. III., Dâtrik ityâni, where a passage from the Vûrâha P. on this point is quoted. तिस्भित्रोचाभि: "pronouncing three words, i.e., repeating, the words 'I give' three times," as is required on all solemn occasions according to the maxim, निष्दा हि देवा:, Taittiriya Âranyaka II., 18. 6.
  - P. 32, l. 21.—वचनसहाय: 'a person to talk to.'
- P. 32, 1. 9.—राजपुरुषपर्वरेव 'following closely the king's servants.'
  - P. 32, l. 11.— दाबाद, see above note to p. 5, l. 14.
  - P. 32, l. 15.—निवेदित: 'denounced.'
  - P. 32, l. 20.—扁阳量布里, see above p. 31, l. 13.
- P. 33, l. 16.— \$\frac{1}{2}\pi : ('a great deal of) money.' The word \$\frac{1}{2}\pi : a corruption of the Greek Drakhmé; a dramma is equal in value to four annas or six-pence. 20 varâtakas (cowries) = 1 kâkiṇî; 4 kakiṇis = 1 paṇa; 16 paṇas = 1 dramma; 16 drammas = 1 nishka.
  - P. 33, l. 20.—निवेदा.....आहिष्टम् 'assigned and permitted.'
  - P. 34, l. 8. उझलविस्ता 'jumping up ;' an ungrammatical

form,'see Kielhorn Gr. § 513. Similar interchanges of the affixes of the absolutive are not uncommon in the Vedas and epic poetry, e.g., अभिवादिक्या, निवेदिक्या, see Benfey, vollstaendige grammatik, § 915, Bem. 2.

P. 34, l. 12. - सामप् '(to be) gained by seven steps.' The expression is explained by the 'seven steps' which the bride has to make at the marriage ceremony, and through which the marriage becomes binding.

P. 34, l. 8.—Metre of śloka 110, Aryâ. বিধিন = সমি. প্রক্রন্দ্রক, a karmadháraya compound.

P. 34, l. 17.—Sloka 112 has a double sense. It applies not only to the pearl, but also to the man who seeks salvation (मौन्तिक). If the verse is taken in the latter sense, अरबच्छ means सारिवक, अन्तर्भिक refers to the non-recognition of the unity of the individual soul and of Brahman, and निबन्धन means as much as संसारसंबन्ध.

P. 36, l. 17.—বিয়াপালন্ বিহাল্ fem., a rare form for the usual বিহা or বিয়া.

P. 36, 1. 20.—संपन्नम् = संपत्तिः

P. 36, l. 23.—शिथला: 'careless.'

P. 37, l. 2.— सरमाया अपरवं सारमेव: Saramâ is in Vedic mythology the bitch of the gods that assisted in the recovery of the cows of the Angiras from the Panis.

P. 38, l. 7.—पारलियुच is the old name of Patna, once the capital of Magadha or Bihâr. If here the same town is meant, the author must have been a very bad geographer, as Magadha does not belong to the Dekhan. Other redactions of the Panchatantra name instead of Pâțaliputra, Mahilâropya, which was a southern town, see Tantra II., note to p. 1. l. 6.

P. 38, l. 11.—Metre of ślokas 2—10, Âryâ.

P. 38, l. 21.—न विभाडबन्ते .... पुरोपि निवसन्त: '(the existence of) small.....is not recognised, though they dwell before (the eyes of their richer neighbours).'

P. 38, l. 25.—पूर्वस्थकृतं पूर्वजन्मनि सुकृतमिति. विकलम् lit. 'defective, i.e., inefficient, useless.' A new sentence begins with विद्यावन्त:

P. 39, l. 1.—Construe पति पवसां गर्जन्तमपि लोको नाह लघुरवामितिः

P. 39, l. 5.—पदानीचे 'a treasure having the value of a Padma,

i.e., 100,000,000 pieces of money. स्वयंक 'A Buddhist monk. Etymology [सेपान्] सपद्यति सप्यः The affix क shows that the adjective has become an appellative.

P. 39, l. 6.—पूर्वपुरुषोपार्जनः "collected by thy ancestors (and concealed by them)."

P. 39, l. 20.—नमक 'an ascetic,' here, of course, a Bauddha.

P. 39, l. 24.—विहार 'a monastery.' जिने-हस्य "around (the statue of) the lord of the Jinas, i.e., of Buddha." The Jinas are the Buddhas, 'who have triumphed over the enemy' (see Burnouf, Introduction à l'Hist. du Bouddhisme, p. 204), and the appellation 'lord of the Jinas' is frequently given to Śâkyamuni in Buddhist works. Statues of the various Buddhas are the usual objects of worship amongst the Buddhistand the chapel of the Vihâra, to which the barber went, necessarily possessed onc. Regarding the various Buddhas enumerated by Buddhist writers, see Hodgson's Illustr. of the Rel. of the Buddhists, p. 46, seqq.

P. 39, 1. 25. - amage 'the mouth,'

P. 39, l. 26.— जबन्ति, = जबन्तु Compare the phrase जबित जबित देव: which so frequently occurs in the Sanskrit dramas. The pres. indic. is used for the imper. in wishes made by inferiors for the welfare of superiors, in order to be more complimentary. Compare the Latin exhortations, 'fac, ut fecisti,' etc. केवलजान denotes here, as commonly in philosophical language, the highest knowledge which leads to salvation (यन्यभिद्).

P. 39, 1. 26.—वेषाम—कषरावितम "whose souls, from their birth, have become like a salt-desert, i.e., unfit for the production of desires." Regarding कपरावितम compare अनला-वितम् S. Petersburg Dict., s. v.

P. 40, l. 8.—Metro of śloka 14, Śârdûlavikridita—नार, lit. 'the slayer,' is with the Bauddhas a name of the Evil one, of the devil (see the S. Petersburg Dict., s. v.) His creatures, the नारवस्त्रः, address the Jina, who sits lost in meditation, and try in vain to seduce him. By his resistance to their wiles he proves his greatness.—नो=न. The verse forms the first part of the Nândi of the Nâgânanda Nâṭaka. The reading ह्यो found there is preferable to बोद्धो (MSS.) or my former correction बोद्धों.

- P. 40, l. 10.—लक्ष्यमेवृद्धचाशीवीदः The salutation of a Banddba. ascetic is धर्मी वर्धतान.
- P. 40, l. 14.—तस्कालपरिचर्यवा 'in search of the instantaneous hospitality (of our pupils).'
  - P. 42, 1. 23.—निर्वाप: 'alms.'
  - P. 43, l. 5.—Metre of sloka 23, Vainsastha.
- 1. 43, 1. 12.—साधुमुदंशजा karmadhâraya compound. नी = न is to be taken with भजते and यान्ति in the sense of अपगच्छन्ति न्यायारोपितविक्रमाणि 'from whom powerful assistance might justly be expected.' Metre of śloka 24, Śârdûlavikriḍita.
  - P. 43, l. 14.-Metre of śloka 25, Indravajrâ.
  - P. 43, l. 18.-Metre of sloka 26, Vasantatilakâ.
  - P. 43, l. 21.— बाह्य: 'a corpse.'
  - P. 43, l. 24.—Metre of śloka 27, Vasantatilakâ.
- P. 44, l. 1.— नहाकाल, the name of a famous Linga, one of the twelve Jyotirlingas, enumerated in the Puranas, and of its temple near Ujjain. It is frequently mentioned in the Sanskrit story-books, such as the Kathâsaritsâgara and the Daśakumâracharita. According to the Arabic writers it was consecrated about 930 A.D. and destroyed by Allumshah in 1231, see H. H. Wilson's Works I., p. 223.
- P. 14, l. 5.—सिद्ध्यानिका: 'wandering about in order to learn magic arts.'
  - P. 44, l. 7.—Metre of slokas 28, 29, 30, Âryâ.
  - P. 44, l. 8.—अलग् , 'sufficiently,' qualifies अवसरत्तितानै:
- P. 44, l. 13.—সর্ভ 'the invisible one' is the quality of the soul produced by meritorious or sinful acts (খন and সমন). This quality, i.e., the merit or demerit, acquired during the preceding existence determines man's good or evil fortune in the following life.
- P. 44, l. 14.—Metre of śloka 01, Âryâ. Construe गुरुलोकात् with अवस्; गुरुलोकः 'powerful men.' After प्राणान्, दणानिव तुलब-न्ति must be repeated.
- P. 44, l. 16.—Metre of śloka 32, Âryâ. मधुनित् 'The destroyer of the (demon) Madhu, i.e., Vishņu.' मधनायसी: refers to the churning of the ocean, at which oceasion Lakshmi was born and chose Vishņu for her husband.
  - P. 44, l. 18.—Metre of śloka 33, Arya. The verse gives a

joking explanation for the fickleness of Fortune (Lakshmi). जलगत: refers to the sleep of Vishnu in the ocean, where he is represented as reposing on the serpent Sesha.

- P. 44, l. 20.—पर 'an enemy.' বুলা has a double sense. It means the sign of Libra, which the sun enters in autumn at the end of the monsoon, and the phrase বুলান্থিক্ছ has also the meaning 'to become equal to (by strenuous exertion).'
- P. 44, l. 22.—शाकिनी 'a female demon.'—महामांस human flesh or that of cows, horses, elephants, bears, buffaloes, camels, and snakes, as offered by the Saktas to Devi.—साधकविन 'a magic wick.'
  - P. 45, l. 1.—बहुपाय 'a very powerful.'
  - P. 45, l. 18.— उत्तमम्, see above note to p. 24, l. 13.
  - P. 46, l. 4.—वीणावत्स, see H. H. Wilson's Works IV., 60.
  - P. 46, l. 8,—धनद 'Kubera.'
- P. 47, l. 4.—इबेडनर 'the eldest.' The irregular addition of तर to a superlative base finds its parallel in the श्रेष्टनर, above p. 24, l. 14.
  - P. 47, l. 10.—केवला 'belonging to one man only.'
- P. 48, l. 9.— कन्यकुडन 'Kanoj.' Regarding the form compare note to p. 5, l. 10.
- P. 48, l. 11.—उरकलापियस्या 'having asked (our teacher) for permission to go.' It is an irregular form of the causal of the root कल with उद्, formed in the manner of the Prakrit causals. Other analogous forms as मुखापयति, माचापयति, जीवापयति occur in the Panchatantra and other story-books. (Benfey, Panchatantra II., 520). Regarding the irregular use of the affix स्वा compare note to p. 34, l. 18.
- P. 48, l. 17.—The verse is from the Mahabharata III. 318. 17. and runs thus: तर्कोमतिष्ठः भुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणन्। धर्मस्य तस्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः॥
  - P. 48, l. 18. मेलापक 'company,' a Prakritic form.
- P. 48, l. 26.—The whole sloka runs thus:—क्षणं चित्तं क्षणं वित्तं भणं वित्तं
- P. 49, l. 12.— নুদিকা 'maccaroni,' now called in Marâțhi, বাঁৰই-They are made of wheaten flour.
- P. 49, l. 14.—मण्डक, now called मांडा in Marâthî, is a kind of large, very thin cake, made of wheaten flour and sugar.

- P. 49, 1.16.—विका, now called अंबोळी in Marûthi, is a kind of cake, made of rice and Udid (Mâsha). It is pierced with numerous little holes.
  - P. 49, l. 26.—Metre of śloka 41, Vainsastha.
- P. 50, l. 25.—Vishnugupta Chânakya assisted Chandragupta, the contemporary of Alexander the Great, to gain the throne by destroying the dynasty of the Nandas. See H. H. Wilson, Hindu Theatre, II., p. 127—150, S. G. Turnour, Mahâvanso, Introduction, p. xxxix., seqq.
  - P. 51, l. 25.—लक्षण 'a medal' (for proficiency in music).
  - P. 52, 1. 13.—काशिन 'one who has the cough.'
- P. 52, l. 25.—मूर्डना 'scale.'—माम 'octave.'—तान 'a quaver.' न्यानवर्ध यतीनाम 'there are the positions of the pauses,' i.e., two in the middle and at the end of each common verse, and the third in the alliterative verse before the alliteration. भूने: परम् 'depending upon the intervals called śruti.' Each note consists of a certain number of śrutis, i.e., Sha = 1, Ri = 3, Ga = 2, Ma = 4, Pa = 4, Dha = 3, Ni = 2. भरत is the reputed author of the second work on music, which still exists, and a copy of which is preserved in the Government Collection of 1869 No. 111, in the Decean College. The total of 185 angas will be obtained by entering the number of the svaras at 21, 7 for each grâma or octave.
  - P. 54, l. 5.—ब्यन्तर 'a sprite.
- P. 51, l. 27.—भार्गव, i c., Usanas, who is one of the reputed writers on Niti.
- P. 55, l. 13.—बानेस्वाहि six lines of conduct, to be observed in high politics. Full desails regarding them are found in the beginning of the third Tantra.
  - P. 55, l. 15.-Metre of śloka 67, Upendravajrå.
- P. 55, l. 18.—Metre of śloka 68, Śârdûlavikriḍrta. The Vṛishnis, a sub-division of the Yâd avas, were destroyed by internal dissensions in the times of Kṛishna, see Harivavisa, adhyâya 40. अर्जन. the son of Kṛitavirya, was slain by Paraśurâma.
  - P. 56, l. 12.— आशापिशाचिका 'a cruel and delusive hope.'
  - P. 56, l. 19. wanisied: 'remaining after the dinner.'

- P. 56, l. 19. नागरन्त 'a peg fixed in the wall.'
- P. 56, l. 26.— चतु:शाल गृहम् a house, which has a court in the middle and rooms on all four sides.' This is the plan on which the better kind of Hindu houses are usually built.
- P. 57, l. 20.—Usanas, Brihaspati, and Chânakya are said to have been the three most famous writers on Niti.
- P. 58, l. 5.—Sålihotra is the name of an ancient writer on veterinary surgery, see also below p. 59, l. 13. Fragments of his writings are preserved in the Sårasamuchchhaya of Kalhana, a modern work on the same subject.
  - P. 59, l. 21.—अनुजताक्तरवेन 'in order to pay him out.'
  - P. 59, l. 22. -- वंशनान् 'committed against one's family.'
  - P. 61, 1. 18,-वटे वानर इति वटवानर: ॥
- P. 61, l. 24. —क बास्यांस 'what will become of thee (if etc.) '' Sloka 87 contains the answer to this question.
- P. 62. 1. 22.—अन्यतम, 'the best horse.' The affixes तर and तम may be added to substantives also, compare c.g. वेगतरम् p. 62 1. 26. And the well-known Vedic name गीतम.
- P. 63, l. 21.—Metro of sloka 90, Indravajrā.—何确定, 'a mountain in Ceylon.'—Uśanas or Sukra was, according to Hindu mythology, the teacher of the Daityas, and composed for them his Nitiśāstra.
- P. 63, l, 25.—कर्नन् 'fate,' because the acts of man produce merit or demerit, i.e., the apurva gun, and this determines his good or bad fortune in his next life. संमुख 'favourable.'
  - P. 64, l. 2.— Tyg i.c., Mathurâ, the modern Muttra.
  - P. 64, l. 9.-Metre of śloka 92, Upagiti.
  - P. 65, l. 25.—Metre of śloka 97, Mandâkrântâ.
  - P. 67, 1. 2. areq 'steam.'
- P. 67, l. 24.—The fabulous birds, called Arros or Arros live according to the Hindu writers, in the country of the Uttarakurus, the Indian Hyperboreans.
  - P. 68, 1, 11.—तवापनानात 'in order to spite you.'
  - P. 68, l. 21.—दितीय: 'a companion.'

## DUMBAI SANSKKII SEKIES.

Edited formerly under the superintendence of G. BÜHLER, Ph. D., and F. Kielhoen, Ph. D.; continued under that of P. Peterson, M.A., and R. G. BHANDARKAR. M.A., the former Superintendents being now referees.

| Nos. I., III., and IV., Panchatantra, with Notes by Dr. Kielhorn                                             |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| and Dr. Bühler.                                                                                              | R۶        | ล            |
| Book I., 3rd Edition                                                                                         | 0         | 14           |
| Books II. & III., 2nd Edition                                                                                | 0         | 9            |
| Books IV. & V., 3rd Edition                                                                                  | ij        | 6            |
| Nos. II., VII., IX., and XII., Nâgojîbhaṭṭa's Paribhâshenduśe-<br>khara, with Translation, by Dr. Kielhorn   | 5         | 0            |
| Nos. V., VIII., and XIII., Kâlidâsa's Raghuvanśa, with Mallinâtha's Commentary, and Notes, by S. P. Pandit,  |           | 0            |
| M.A                                                                                                          | -         | •            |
| Pandit, M.A                                                                                                  | 1         | 8            |
| No. X, Dandin's Dasakumaracharita, with Notes, by Dr<br>Bühler, Part I                                       | . 1       | 0            |
| No. XI., Bhartrihari's Nîti and Vairâgya Śatakas, with Noteby K. T. Telang, M.A. Second edition, revised     |           | 0            |
| No. XIV., Bilhana's Vikramânkadevacharita, with Introduction, by Dr. Bühler                                  | •         | 0            |
| No. XV Bhavabhûti's Milatîmâdhava, with Notes, by R. (4<br>Bhandarkar, M.A                                   |           | 10           |
| No. XVI., Kilidisa's Vikramorvasi, with Notes, by S. P. Pandit, M.A                                          |           | . 0          |
| No. XVII., Hemachandra's Deśinâmamâlâ, with a Glossary<br>by Dr. Pischel and Dr. Bühler, Part I.             |           | ; <b>4</b>   |
| Nos. XVIII., XIX., and XX., Patanjali's Vyakaranamaha<br>bhashya, by Dr. Kielhorn. Volume I., Parts I., II.  | -         |              |
| and III., Rs. 2 each Part                                                                                    |           | ; 0          |
| Parts I. II., and III., at Rs. 2 each Part                                                                   | . •       | ; 0          |
| No. XXIII., The Väsishthadharmasastram, edited by Dr. A. A. Führer                                           |           | ) <b>1</b> 2 |
| No. XXIV., The Kådambari, by Båna and his Son—Part I.—<br>Sanskrit Text. Edited by P. Peterson, M.A. 2nd edi |           | 1 8          |
| No. XXV., Someśvaradeva's Kîrtikaumudî, edited by Âbâj                                                       | jî .      |              |
| Vishnu Kâthavate                                                                                             | -         | l f          |
| tary and Notes by K. T. Telang                                                                               |           | 1 14         |
| No. XXVIII., Patanjali's Vyâkaranamahâbhâshya, by Dr. l-<br>Kielharn. Vol. III., Part I.                     | `.<br>. : | 3 ()         |